

# वीर शासन के प्रभावक आचार्य

### भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित

## वीर शासन के प्रभावक आचार्य

डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल



भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशम

लोकोदय प्रन्यमालाः सन्यांक १८१ सम्मादक एव नियोजक सम्मोचन्द्र जैन जगदीश



Lokodaya Series, Title No 381
VEER SHASAN KL
PRABITAVAK ACHARYA
(Biographical)
DR VIDYADHAR JOHRAPURKAR
DR.KASTURCHANDRA KASLIWAL
First Ldiston Ajral 1975
Price: 18, 12,00



BHARATIYA JNANPITH B/45-47 Connaught Place NEW DELHI-110001

> प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ बी/४५-४० कॅर्नीट ज्योत, नची दिल्ली-११०००१ प्रथम संस्करण ज्योत ११०५ मुच्य 'बारह कुपवे

मुद्रक सन्मति मुद्रणालय दुर्गाकुण्ड मार्ग, नाराकसी--२११००६ को गौरव का नया आयाम दिया। हमने भगवान महाबीर का हो पुण्य-स्मरण,
मही किया, उन पुण्य पुरुषों के प्रति भी श्रद्धा-सुमन अपित किये हैं जिन्होंने भगवान् महाबीर की वाणी को 'गणो' के लिए शब्द-बद्ध किया, और फिर जनागत के लिए लिपि-बद्ध किया—ने सन आवार्य जिन्होंने भगवान् महाबीर के निर्वाणोपरान्त के हस लग्में काल में बान को अ्योति को प्रज्ञित रखा, सक्षाओं और तुष्कानों के आवारण को महा और अपनी तपस्या के तेल ने अन्यकार को निरस्त किया। उनके अवदान का

स्मरण जब हम करते है तो गद्गद और पुलकित हो जाते हैं।

भगवान महावीर के निर्वाण की यह प्रचीसवी शती धन्य है कि इसने हमारी पीढी

भारत के मध्यकालीन इतिहास में विदेशियों के हमली की एक लम्बी और अट्ट प्रूंक्ता का वर्णन है जिसने राष्ट्र के प्राणी को कर लिया था; देशवी की कल्ह्र के नाग ने व्यवस्था को ही इस लिया था। अहिंदा और तपस्या जिनका घन था; मिन्दर, मूर्ति और शास्त्रों को जो उनके उपामक अपना हवाबोछ्ड्नात मानते थे—वे नान दिगम्बर साधु और उनके अनुगत अगण मुस्लिम काल में उच्छेद की अदि और व्यंत्र की लपटों से कैसे वच पाये, यह बहुत बडा आश्चर्य है। दक्षिणापय को महान्-यात्रा का संकल्प लेकर बाबायों और मुनियों के जो संघ पम-नग पर विषयु और मृत्यु को चुनीती देते हुए अब बागों बडे ते स्था प्राणस्या हो उनका उद्देश्य था? उनके प्राण की सुनीती देते हुए अब बागों बडे ते स्था प्राणस्या हो उनका उद्देश्य था? उनके प्राण की सुनीती देते हुए अब बागों बडे ते स्था प्राणस्या हो उनका उद्देश्य था? उनके प्राण की साम सो के एक समित व चा उस

उस उद्देश्य को साथ सकता, ज्ञान-कोष को सुरक्षित रख सकता, प्राण-रक्षा से भी बड़ा विकास है।

हम जो उत्तर में रहते हैं, प्राकृत, सस्कृत और अपभाग के सम्यो का अध्ययन करते समय, श्रुत-ज़्जा करते समय, कभी तोच भी नहीं पाते कि इन शास्त्रों के रचियाना आवार्य या मृति अथवा भट्टारक प्राय. वे है जिन्होन दक्षिण के पर्यतो और बहुँ की गुफाओं में रहकर इनका सुकन किया है।

भारतीय ज्ञानधीठ ने भगवान् महाबीर के निर्वाणोत्सव के अवसर पर जिस गुरुतर कार्यक्रम को हाथ में लिया या उसकी पूर्ति श्री साहू शान्तिप्रसादेजी की सतत प्ररेणा और मार्ग-दर्शन में ही सम्भव हो पायी है।

इत कार्यक्रम का एक महत्वपूण कर यह वा कि ऐते दो प्रकाशन नियोजित किये जायें जिनमें से एक की विधान-बस्तु मगवान् महावारि की धामिन-धार्शितक-साहिरिसक एरम्परा की ज्योति को प्रकाशित सक्तिवारे आवार्यों के हृतित्व के सम्बन्धित हो और उसके अन्तर्गत वह तब परम्परानुमीदित अतिराय मम्बन्धी क्याएँ भी आ जाये जिनका लक्ष्य धर्म-प्रभावना और धर्म को परामव से बचाना रहा ह। हु इसरे प्रकाशन का विध्य ऐते प्रमुख ऐत्हाधिक जैन पृथ्य और महिलाओं के कृतित्व का परित्य प्रसुत करता है जो भगवान् महावी के काल म लेकर सन् १९०० तक अपने व्यक्तित्व और कृतित्व की गरिमा से समसाम्यिक सामाजिक इतिहाम में अपना विधेष न्यान बनाकर तिरोहित हो गय। प्रकलता की बात ह कि यह दोनो सम्ब निर्वाण-महोस्सव वर्ष की महावीर-ज्यासी के दिन पाटनो के हाथ भे पहुँच रह है।

प्रस्तुत सन्य, 'बीर शामन के प्रभावक आवाय' का सुजन दो मनीपी अध्येताओं के परिश्रम का फल है। डॉ विद्याघर बोहरापुरकर न इत पुस्तक का आदिमाग लिखा है जिसमे 'बीर निवीण सवत् की पहली जातावरी से लेवर अठारहवी शांति का कर्षात् हिंतायी पूर्व सन् ५ ५० से लेकर 'हेबी शताबरी तक के आवायों के कृतित्व का परिष्य है, और पुरत्वक का दूसरा भाग डॉ कस्तूरचन्द सामलीवाल ने लिखा है जिससे भगवान् महाबीर के निवीण की उद्योग्धनी शती म पवीसवी शती तक के आवायों, भट्टारको और प्रम्यमागों का परिषय दिया है। यदाप प्रकर्ण है, किन्तू दौनों विद्यानों ने जपन-अपनां निविद्य का विद्यानों के जपन-अपनां परिचय प्रकर्ण है, किन्तू दौनों विद्यानों ने जपन-अपनां की आवायों के जीवन और कृतित्व का परिचय प्रकर्ण के सामधी के सर्योग्धन में, विद्यानी की सम्युक्त करने की जीलों में, सामधी के सर्योग्धन में, विद्यार और सर्योग्ध में हो हो से या परिवृद्यासिकता और परस्परा से प्राप्त किन्नदित्यों के सन्युक्तन से अथवा-अपना विवेच करता है। यही कारण है कि ऐनिवृद्यासिक वर्ग की इस कृति में यच-तत्र कथा की रोचकता आयी है, और उदरणों के कारण साहित्यक रग-क्यों को हा की भी परिवृद्यान्य का शाहित्यक रग-क्यों को हा की भी परिवृत्यान्य कर है है।

वैद्या कि भूमिका से त्यष्ट होगा 'वैन शासन के प्रभावक आवार्य में आवार्यों के परिवयन्त की प्रधानता देते हुए मी उनके प्रभावकत्व पर विवेध वल दिया क्या है। यह प्रभावकत्व क्ष्मावना वंग को मून परिकि को स्थात किये हुए है। जत आवार्यों का जान, साहित्य-रचना, तथ और साधना, भावा और काव्य के क्षेत्र में उपलब्ध, तात्विक बाद-विवाद में विववशवता एवं अपराजेयता, मन्त-तन्त्र के स्तर पर वह अस्तिस्य और वमत्कार वो शुद्ध ज्ञान और निश्चय नय की कोटि से नीचा है किन्तु राजा और प्रजा जिसे सीता की ऑनिन-परीक्षा की माति, चर्म के शोक का मापदण्ड मानते रहे है—जन सब क्षेत्रों में आवार्यों को उपलब्धि को प्रत्यक्ष है अथवा राज-सम्मानादि की कवार्यों को परस्पायत है उन सकका सखेप म निवर्धन आ गया है।

इस कृति को परिकल्पना घोषित करने के उपरान्त इस पक्ष पर भी विचार किया गया कि जब भारतत्वर्षीय दियाबर जैन विद्यपरिष्य हन, डॉ नेमिनकर शास्त्री द्वारा तैयाद किया पर पर पर तो विकार किया पर किया ने मकाशित कर रही है जावार्ष हस्तीमलजी दारा 'जैनवर्स का मीलिक इतिहार के तीन भागों में (दूसरे से चीचे भाग तक) इसी विचय पर विचार प्रकाश डालने की योजना को मूर्तक्व दिया जा रही है, तथा 'जैनवर्स का प्रचीन इतिहास' के द्वितीय भाग में प परमानन्द शास्त्री ने इस विचय के लिया है, ति इस लच्च का लेक बढ़ किया है, तो इस लच्चका पहला ने देस विचय के अपने विस्तृत कष्यवन को लेक बढ़ किया है, तो इस लच्चका पहला के सम् वावाय कर विद्या जा रही है, तथा 'जैनवर्स का प्रवाद के इस परिक्रय से इस पुस्तक को महता इसी बात में देखी कि यह 'लच्चकार्य' है और कम मृत्य की है, फिर भी इसन व्यवस्थित उग से सभी प्रमुख-प्रमुख आचार्यों और प्रन्यकारों का परिनय जा गया है—इस सोगा तक कि जैनावार्यों के अद्यान को जानकारी चाहने वाले जैनेतर विद्यान और सामान्य राठक सरलता से यह झान इस पुस्तक से प्राप्त कर ते ति स्व व्यवस्था की परिक्षाणों के लिए भी यह उपयोगी होगी। पाठक स्वयं देखेंगे कि इस पुष्टि ने इस पुस्तक का महत्व विशेष है, सार्थक है।

जैसा कि उत्तर जिला है, 'प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिकाएँ' (जिसमें भगवान् महाबीर के सामन के तमय से जेकर बाधुनिक युग तक के दिवगत जैन राजाओं, श्रेष्ठियों, सेनापतिथों, सामन्तों और सामाजिक महायुरुषों का कृतित्व परिचय वर्षित है) तथा यह पुस्तक 'जैन सामन के प्रभावक बाचायं' एक हो ऋखला को कृतियों है।

भगवान् के निर्वाण महोस्सव के अवसर पर डॉ. विद्याघर जोहरापुरकर और डॉ. कस्तूरचन्द्र कासलीवाल के कृतित्व से सम्बद्ध होकर, उसे प्रकाश में लाकर भारतीय ज्ञानपीठ अपने को गौरवान्वित अनुभव करती है।

भारतीय ज्ञानगीठ की मृतिदेवी घन्धमाला के सम्पादक-इय, डॉ खादिनाथ नेमिनाथ उपाच्ये तथा सिद्धान्तावार्थ पं कैलाशचन्द्रजी शास्त्री ने निर्वाण महोत्सव की प्रकाशन योजनाओं में जो योगदान दिया है, वह उनकी विद्वत्ता के खनुक्य है। भारतीय ज्ञानपीठ उनके प्रति कृतज्ञ है। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक तथा प्रत्या-कोत की सहुबी और नारतीय ज्ञानपीठ के संसाधन-कार्य को अपने गार्थवर्धन से सुबत बनाने-बाली, ज्ञानपीठ को कार्यास योगदी रमा जैन के सम्बन्ध में इस्ता ही कहना पर्यात होगा कि निवण-महोस्सव के अवसार पर यह सारा प्रकाशन कार्यक्रम उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा का प्रतीक है। यहा का वह सक अपितिय है।

नयी दिल्ही १० अप्रैल, १९७४ **लड्मीचन्द्र जैन** सम्पादक एवं नियामक लोकोदय ग्रन्थमाला

### अनुक्रम

#### प्रथम सर्व

| प्राक्थन                                                    | ₹            |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---|
| पहली शताब्दी                                                | 9            |   |
| गौतम, सुषमं, जम्बू, विष्णुनन्दि और प्रभव                    |              |   |
| दूसरी शताब्दी                                               | ٠٠٠٠ وه      |   |
| शस्यम्भव, अन्य आचार्य                                       |              |   |
| तीसरी शताब्दी                                               | ११           |   |
| भद्रबाहु, विशासादि आचार्य, स्थूलभद्र, महागिरि, सुहस्ति      |              |   |
| चौथी शताब्दी                                                | ··· \$8      |   |
| सुस्थित, सुहस्ति के अन्य शिष्य, श्यामार्य, माघरक्षित और     | इन्द्ररक्षित |   |
| पाँचवी शताब्दी                                              | १७           |   |
| कालक, अन्य आचार्य                                           |              |   |
| छटी शताब्दी                                                 | ٠٠٠ و۾       |   |
| वज्र, रक्षित, अन्य आचार्य                                   |              |   |
| सातवी शताब्दी                                               | . २१         |   |
| धरसेन-पुष्पदन्त और भूतबलि, गुणधर, पादलिप्त, खपुट            | :, मथुराके   |   |
| शिल्पों से ज्ञात आचार्य, अन्य आचार्य ।                      |              |   |
| आठवी शताब्दी                                                | २६ ४         | - |
| र्जुन्दकुन्द, विमल, अन्य आचार्य।                            |              |   |
| नौवी शताब्दी                                                | २९           |   |
| गृध्रपिच्छ उमास्वाति, सिंहनन्दि, स्कन्दिल और नार<br>आवार्य। | गर्जुन, अन्य |   |

| दसनी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****                                                                                      | ३२ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| समन्तभद्र, सिद्धसेन, जीवदेव, बट्टकेर, सर्वनन्दि, दे                                                                                                                                                                                                                                                        | वर्षि. अन्य आचार्य।                                                                       | 41 |
| ग्यारहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | ₹८ |
| यतिवृषभ, शिवार्य, पूज्यपाद, पात्रकेसरी, भद्रबाहु<br>बादो, मणदाम और धर्मसैन, बोरदेव, विजयको<br>कुमारदत्त आदि आवार्य, जिननन्दि, गृहतन्दि, अन                                                                                                                                                                 | ति और चन्द्रनन्दि,                                                                        | •  |
| बारहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••••                                                                                      | ४५ |
| मानतुंग, जिनभद्र, प्रभावन्द्र और रविकीर्ति, अन्य                                                                                                                                                                                                                                                           | (आचार्य ।                                                                                 |    |
| तेरहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | ४७ |
| जटासिहनन्दि, रविषेण, जिनदास,  उदयदेद आदि<br>आदि आचार्य, <u>अकलक</u> देव, हरिभद्र , मंघदास  (<br>अन्य आचार्य ।                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |    |
| चौदहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | 48 |
| विमलजन्द्र, अपराजित, उद्धोतन, जिनसेन, प्रभा<br>अर्ककीति, अपराजित, बप्पभट्टि, बीरसेन, जिनमेन<br>कुमारसेन, शीलाक, महाबीर, शाकटायन, उद्या<br>नन्दि, देवेन्द्र, कमलदेव, शास्तिवीर ।                                                                                                                            | ( डि. ), गुणभद्र,                                                                         |    |
| पन्द्रहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | ६३ |
| विवानस्य माणिक्यनिन्द, इन्द्रकीति, मर्वनिन्द<br>भट्टारक व माथवचन्द्र, कुमारसेन (डि.) मिर्का<br>बासुदेव-सालिनगर, परानिन्द, देवसेन, हरियेण,<br>सर्वदेव, हेळाचार्य व इन्द्रतन्दि, पश्चकीति, गुणचन्द्र<br>एळाचार्य, नागनिन्द (डि.), जयदेव, अमयनिन्द,<br>और नायसेन, अमृतवन्द्र, योगीन्द्र, अस्य आचार्य।         | व, वर्धमान (द्वि)<br>नागदेव, उद्बोतन-<br>, वासवचन्द्र, सोमदेव<br>धीरदेव, अर्हनन्दि,       |    |
| सोलहवी शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | ७३ |
| अजितसेन, बीरनन्दि, इन्द्रनन्दि, नैनिवन्द्र, अ<br>महासेव, अभयदेव, पथनन्दि, बीरमड, ब्रिनेश्व<br>धर्मधीय-वर्षमान, शान्तिसूरि, शान्तिसूरि (द्वि.)<br>बादिराज, प्रभावन्द्र, नयनन्दि, मस्लियेक, तरेन्द्र<br>शान्तिदेव, श्रीचन्द्र, बादोभासिह, शुभचन्द्र, वसुन<br>आचार्य, अनन्दवीर्य, कनकप्रम, रविचन्द्र, बाहुवली | र, अभयदेव (द्वि ),<br>, महेन्द्र, सूराचार्य,<br>सेन-नयसेन, सुदत्त व<br>न्दि, कनकामर, अम्य |    |

.

| यशोनन्दि, अनन्तवीर्य, कनकनन्दि    | , बालचन्द्र ,  | गोवर्धन, | नावसेन, | केशव-   |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------|---------|
| नन्दि, महासेन, इन्द्रकोति, गुणसेन | , सकलवन्द्र    | वं माधव  | सेन, बभ | व्यक्त, |
| कनकमन्दि, शान्तिनन्दि व माघन      | न्दि, त्रिभुवन | चन्द्र । |         |         |

### सत्रहवी शताब्दी ....

अजितसेन (दितीय), नरेन्द्रसेन और नयसेन (दितीय), चतुर्मुखदेव व जनका जिष्यमण्डल, मेचनन्द्र, बोरतन्ति व प्रभावन्द्र, प्रभावन्द्र, माधनन्द्र, पद्मानन्दि, पृमनन्द्र, योपाल, भानुकीति, नेम्बन्द्र, देवस्त्र, अभयदेव व सल्पारी हेमचन्द्र, मृनिवन्द्र व देवसूरि, हेमचन्द्र, जिन-वल्लम, जिनद्दत्, जिनवन्द्र, जन्य आचार्य, कुलवन्द्र, पपानिद्र, श्रोनन्दि, रामसेन, कमलभद्र, जान्ध्रप्रदेश के चार आचार्य, श्रीधर व वामुपूल्य, विजयकोति, इन्द्रसन, चारकोति, रिवन्द्र और कनकप्रम, मृनिचन्द्र, क्रमसेन, गुमकोति, अर्ह्यान्दि, गण्डावमुक्त, नेमिचन्द्र, गुमद्र, माणिक्य-सेन, हरिनन्दि, रामकोति, माणिकनन्दि, विजयकोति, रामचन्द्र, गुणभद्र।

#### अठारवी शताब्दी

मदनकोति, वसन्तकाति, नयकोति व बालबन्द्र, अमदकोति, भावंतेन, पद्मिनेन, सोमप्रभ, जगजबन्द्र, देवन्द्र, विजयसेन, जयसिंह व बालबन्द्र, जिनपति, जिनस्वर, अन्य आवार्य, देवचन्द्र, वज्रतन्दि, सकलबन्द्र, जृप्यक्रिन, प्रमुक्ति, स्वागन्तिन्द्र, स्वागन्तिन्द्र,

308

### द्वितीय खण्ड

| Build Gar                                           |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| प्रस्तावना                                          | ११५ |
| भट्टारक प्रभाचन्द्र ( मंबत् १३१४ से १४०८ तक )       | १२१ |
| भट्टारक पद्मनन्दि ( सक्त् १३८५ से १४५० तक )         | १२८ |
| भट्टारक सकलकोर्ति ( मंबत् १४५६ से १४९९ तक )         | १३२ |
| भट्टारक शुभचन्द्र (संवत् १४५० से १५१६ तक)           | १४७ |
| भट्टारक जिनचन्द्र ( संवत् १५०७ से १५७१ तक )         | १४९ |
| भट्टारक प्रभाचन्द द्वितीय ( मंबत् १५७१ से १५९२ तक ) | १५३ |
| आचार्यं सोमकीर्ति ( सक्त् १५२६ से १५४० तक )         | १५६ |
| भट्टारक ज्ञानभूषण ( सवत् १५३० से १५५७ तक )          | १६२ |
| भट्टारक विजयकीर्ति ( संवत् १५५७ से १५७३ तक )        | १७२ |
|                                                     |     |

| Sect And and the and the                                    |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| भट्टारक रत्नकीर्ति ( संवत् १६०० से १६५६ तक )                | १८९ |
| भट्टारक कुमुदचन्द्र                                         | १९६ |
| भट्टारक चन्द्रकीर्ति (संबत् १६०० से १६६० तक)                | २०३ |
| भट्टारक अभयचन्द्र (संवत् १६८५ से १७२१ तक)                   | २०६ |
| भट्टारक महीचन्द्र                                           | २१० |
| भट्टारक वीरचन्द्र                                           | २१२ |
| भट्टारक क्षेमकीर्ति ( सबत् १७३० से १७५७ तक )                | २२० |
| भट्टारक शुभचन्द्र द्वि ( सवत् १७२५ से १७४८ तक )             | २२३ |
| शाकम्भरी प्रदेश के प्रभावक आचार्य                           | २२७ |
| चाकसू, आमेर जयपुर एवं श्रीमहावीरजी की गादीके प्रमुख भट्टारक | २३६ |
| भट्टारक धर्मचन्द्र                                          | २३८ |
| भट्टारक ललितकीर्ति ( सबत् १६०३ से १६२२ तक )                 | २४१ |
| भट्टारक चन्द्रकीनि (सबत् १६२२ से १६६२ तक)                   | २४३ |
| भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति (सवत् १६६२ से १६०० तक)              | २४४ |
| भट्टारक नरेन्द्रकीर्ति ( सबत् १६९१ से १७२२ तक )             | २४६ |
| भट्टारक मुरेन्द्रकीर्ति (सवत् १७२२ मे १७३३ तक)              | 240 |
| भट्टारक जगत्कीर्ति ( सबत् १७३३ से १७७१ तक )                 | २५३ |
| भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति ( सवत् १७७१ से १७९२ तक )            | २५६ |
| भट्टारक महेन्द्रकोर्ति ( सवत् १७९२ से १८१५ तक )             | २५८ |
| भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति ( संवत् १८१५ से १८२२ तक )         | २६० |
| भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति ( मवन् १८२२ से १८५२ तक )            | २६१ |
| भट्टारक सुखेन्द्रकीर्ति                                     | २६३ |
| ✓ आचार्य शान्तिसागर                                         | २६४ |
| ् आचार्यं वीरसागर                                           | २६६ |
| √ आचार्य शिवसागर                                            | २६७ |

910/

२६९

700

भागासक राभागास ( संत्रत १६७३ से १६१३ सक )

**्र आ**चार्यं सूर्यसागर

आचार्य ज्ञानसागर

#### प्रावकथन

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेषसा सततमेव । दानतपोजिनपजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः ॥

—श्री अमृतचन्द्र-पुरुषार्थसिद्धचुपाय

रत्नत्रय-शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और बारिज-के तेव से स्वयं को निरन्तर प्रभावित करना चाहिए तथा-इस आत्मसाधना के लिए अनुकूत वातावरण समाज में बना रहे इसलिए दान, तपस्या, जिनपुत्रा तथा विद्यास्थात के लक्का द्वारा जिनवमं का प्रमाव बढाना चाहिए। आवायों के इस उपदेश में स्थित और समाव के हितों का सुन्तर समस्य विद्या गया है।

हिसी व्यक्ति की आत्मसाधना का सोधा परिचय मायो पीडियो को नहीं हो सकता। किन्तु धर्मप्रभावना के लिए किये गये कार्यों से — विशेषकर साहित्य और शिवल-कृतियों से — मायी पीडियो दीर्घकाल तक प्रेरणा प्राप्त करती है। प्रत्येक प्रबुद्ध समाख अपने अतीत के हन गौरब-चिद्वाते से पिचित होने का प्रयत्न करता है और यसासम्बद्ध उनकी रक्षा में सावधान रहता है।

ने साहित्य और शिल्पकृतियों तथा शिलानेकों का अध्ययन पिछलों यो सता-िदयों में अनेक विदानों द्वारा किया गया है। किन्तु अमी कोई ऐसा पत्य उपलब्ध नहीं है जिसमें जैन संग्र के सभी प्रमृत प्रभावधाली आचायों का प्रमाणाधारित विदान कालक्रम में दिया गया हो। बीर निर्वाण संबंद की पत्तीसवी शताब्दी के पूर्ण होने के सुश्रवस्त पर ऐसा दिवास-सल्लग औदिलापूर्ण होगा इस दृष्टि से यह प्रन्य लिला जा रहा है।

प्राचीन पारत के इतिहास के साधन सीमित है। कितने ही प्राचीन आचारों के समय, मध्यदात तथा काशों के विषय में निविचत जानकारी प्राप्त नहीं हैं। इस्तिष्ट विद्वानों में इन विषयों पर काशी चिवाद होते रहे हैं। इसने यथासम्भव इन विचादों से दूर रहकर जावारों के हांतित्व के उच्चतन चंद्र तक सीमित रहने का प्रयत्न किया है। इन आचारों के कार्य का गौरव समय जैन समाव का गौरव है—उसे अमूक एक सम्प्रदाय में सीमित मानना उच्चित नहीं होगा। उनमें से अनेक आचार्य तो समग्र मारतीय समाव के किए गौरव के विचय हैं। अनेक जैनेतर विद्वानों ने भी इस दृष्टि से उनके कार्य का सम्मान सहित्र कायवन चिया है।

यह संकलित विवरण के आधार-प्रश्यों का स्थास्थान उल्लेख किया है। उन सबके विद्वान् लेखकों के प्रति हम इतज्ञाता प्रकट करते हैं।

प्राचीनता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझकर हमने बीर निर्वाण संवत् के प्रथम सहस्र वर्षों के सभी जात बाचार्यों का उल्लेख किया है. यद्यपि इनमें से कई केवल नाम से ही ज्ञात है-अन्य कोई विवरण उनके विषय में प्राप्त नहीं होता। बाद के आचार्यों का ऐसा उल्लेख सम्भव नही हुआ, फिर भी यबासम्भव प्रयास किया गया है कि किसी महस्वपर्ण आचार्य का नाम बनस्लिखित न रहे ।

इन आचार्यों की जिन बहम्खी गतिविधियों से जैन समाज के प्रभाव में वृद्धि हुई उनका संक्षिप्त दिग्दर्शन यहाँ उवयोगी होगा।

### श्रताभ्यास

भगवान महावीर के उपदेशों को शब्दबद्ध कर जिन्होंने भावी पीढियों के लिए सुरक्षित रखा वे आचार्य प्रथमत हमारे श्रद्धाभाजन होते है। इनमे गौतम व सधर्म ( द्वादशाग ), शब्यम्भव ( दशवैकालिक ), भद्रबाह ( छेदसुत्र ), श्यामार्य ( प्रज्ञापना ), प्रव्यदन्त-भृतविल (घटखण्डागम) तथा गणधर (कषायप्राभत) इन आचार्यों का समावेश होता है। इनके साथ विष्णुनन्दि आदि वे आचार्य भी स्मरणीय है जिनके नेतृत्व में इन आगमो का अध्ययन गरु-शिष्य परम्परा द्वारा शताब्दियो तक होता रहा ।

आगमो पर आधारित नृतन ग्रन्थों की रचना की दृष्टि से पादिलस (तरंगवती), कुन्दकुन्द (समयप्राभुत आदि), विमल (पद्मचरित), उमास्वाति (तत्त्वार्यसुत्र), समन्तभद्र (आप्तमीमासा आदि), सिद्धसेन (हात्रिशिका), बट्टकेर(मुलाचार), सर्वनन्दि(लोकविभाग), यतिवषभ (तिलोयपण्णत्ती), शिवार्य (बाराधना), पज्यपाद (जैनेन्द्र व्याकरण आदि ), पात्रकेसरी ( त्रिलक्षणकदर्यन ), भद्रबाह ( निर्यक्ति), मल्लवादी ( नयचक्र ), सघदास ( वसुदेवहिंडी ), मानतुग ( भक्तामरस्तोत्र ), जिनभद्र ( विशेषावश्यक आदि ), जटा-सिंहनन्दि ( वरागचरित ). रविषेण ( पद्मचरित ), जिनदास ( चीँण ), अकलंकदेव ( तत्त्वार्यवातिक आदि ) तथा हरिभद्र ( समरादित्यकथा आदि ) पथप्रवर्तक सिद्ध हए है। बाद के अनेक आचार्यों ने इस साहित्यिक परम्परा को अपने योगदान द्वारा समद बनाया । विस्तारभय से यहाँ उनकी परी नामावली नही दी है । तपस्या

जैन मुनियो के लिए निर्घारित न्युनतम आचार-नियम उद्दिष्टाहारत्याग, अस्नान, केशलोच अ।दि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से कठोर तपस्या ही कहलायेंगे। इनसे भी विधिक विशिष्ट प्रकारों से तप साधना का वर्णन कुछ आचार्यों की जीवनकथा में मिलता है। मद्रबाह ने दीर्घकाल अवमौदर्य की साधना की थी। पज्यपाद ने बारह वर्ष एकान्तर उपवास किये थे। गणभद्र पक्षोपवास किया करते थे। चतुर्मखदेव ने चार बार एक-एक सप्ताह उपवास किये थे। अभयदेव ने आजीवन दही आदि विकृतियों का त्याग किया मात्र समझ लिया जाता है किन्तु यह नहीं जूकना जाहिए कि ये उदाहरण निरन्तर भोगोपनोपों में जासन्त सामान्य लोगों के लिए एक सर्वचा क्रिय आत्महितकारी मार्ग का वर्षन कराते हैं।

#### राजसम्मान

जै अभावारों की विभिन्न छोकहिलकारी प्रवृत्तियों से अभावित होकर अनेक राजाओं ने समय-समय पर उनके उपदेश सुने तथा वानों द्वारा उनके आनःससारादि कार्यों में सिक्रंस सहयोग दिया। राजा श्रीणक और जनातारणु द्वारा गौतम और सुधर्म के सम्मान की क्यारें पुराणक्रिक्त है। चन्द्रगुन ने भड़बाहु से और सम्भित ने सुद्धित से सम्मान की प्रेरणा प्राप्त की। शक राजाओं ने कालक के लगुरोध पर जत्याचारी गर्दिमल्ल का नाश किया। शातवाहन कुल के राजाओं ने कालक और पार्टीलम का सम्मान किया। विक्रमादित्य सिद्धिनों से श्रीवनींत पुण्याद से अभावित थे। गांवर्य-स्थापक माध्यवमां सिंह्नान्दि के शिष्या थे। इनके बंधाओं में भी वीरदेव आदि को आचारों को राजादि से सम्मानित किया। चाल्च्य बंश के राजाओं ने विनर्जन्दि, भ्रमाचन्द्र, रिक्तीति आदि के धर्मकारों में सहयोग दिया। हमें राजाओं की सिन्मा में मुनन्तृत सम्मानित हुए। राष्ट्रकृत वंश के राजाओं की समाजों में अकल्केदेव, जिनसेन, उपादित्य आदि को सामा में मुनन्तुरा सम्मानित हुए। राष्ट्रकृत वंश के राजाओं की समाजों में अकल्केदेव, जिनसेन, उपादित्य आदि का समय शिष्ट और साहित्य की समृत्वि के रिर्मूण रहा, इस क्काल के आवारों के उत्केशनों की संक्शा में सही समृत्वि के रिरमूण रहा, इस क्काल के आवारों के उत्केशनों की संक्शा से कही में पहुँचती है।

### वादविजय

प्राचीन भारत के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने अपने-अपने मत के समर्थन और जन्य मतो के खण्डन के लिए तर्कसास्त्र का व्यापक उपयोग किया। ऐसे वादविवाद तब विशेष महत्वपूर्ण हुए वब विभिन्न राजाओं को समाओं में संस्कृत को प्रतिक्छा मिली। के केन दर्शन विभोग सामें बाद को महत्व नहीं देता—उसका उद्देश तो विमिन्न बारों में यार्था तरकाता द्वारा संवाद स्थापित करता है। किन्तु अस्य सम्प्रदायों हारा बाद में विवाद को सामाजिक लाम का साधन बनाया गया तब समाव-गौरव की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर जैन आचार्यों ने भी वादसमाओं में भाग लिया और इसमें उन्हें सफलता भी जच्छी मिली। समन्तमद्र, सिद्धनेन, मस्लवादों, जकलकंक, हरिमाद्र, विद्यान-नन्द, वादिराज, प्रमाचन्द्र, शान्तिवृद्धि, देवपूरि जादि की जीवनकवाओं से यह स्थष्ट होता है।

### **शिल्पसमृद्धि**

नीतराग भाव की सामना जैन परम्परा का लक्ष्य रहा है। सुनिक्षित और अभिक्षित दोनों के लिए इस सामना का एक प्रभावी मार्ग है जिनविम्बों का दर्धन । इसलिए समय-समय पर आचार्यों ने जिनमूर्तियों और मस्दिरों के निर्माण का उपदेश दिया । यद्यपि इनमें ते बहुत-से कालप्रभाव ते और आक्रमणकारियों की विश्वंसक प्रवृत्ति से नष्ट हो यये उद्यापि जो सेव हैं उनसे सो प्राचीन सारत की कला-समृद्धि कच्छी तरह स्पष्ट होती है। मधुरा के माचरिकत और महाराष्ट्र के इन्द्ररिक्त अवतक ब्राल जैन कलाकृतियों से सम्बद्ध आचार्यों में सबसे प्राचीन हैं। मधुरा के मानावयों से अवार्यों में सार्य प्राचीन हैं। मधुरा के मानावयों से आचार्यों में आचार्यों के नाम ब्रात हुए हैं। उदयिगिर को पास्वंतीय कर को मृत्ति से आचार्यों गोधार्यों का नाम सम्बद्ध है। मैसूर प्रदेश के बीरदेव आदि आचार्यों जिन मन्दिरों से सम्बद्ध ये उनमं से अधिकाश अब नष्ट हो गये हैं किन्तु ऐहोले का रविकीनिर्मीयत मिन्दर अभी सी दर्शनीय है। इसी प्रकार उदयदेव आदि आचार्यों से सम्बद्ध करनेकर का शास्त्रिके हमें हमी प्रकार उदयदेव आदि आचार्यों से सम्बद्ध करनेकर का शास्त्रिके हमें हमी प्रकार उदयदेव आदि आचार्यों से सम्बद्ध करनेकर का शास्त्रिक हमें से अपित हमें से स्वार्यों के स्वार्यों के स्वार्यों से सम्बद्ध ये—ये मन्दिर सो बार्योगिय स्थिति में है। अजिततेन के उपदेश से अतिरिक्त गोमस्टेकर महान्यूर्ति तथा धर्मशोध के प्रेरण से निर्मित अवार्य को विमलकसही भारत में ही नहीं, विदेशों कलासमीश्रिकों में भी प्रयंगित हुए है। तिस्तरास्त्र से यहाँ केवल प्रमुख शिवरास्त्र हों उल्लेख किया है।

ऋदिसिद्धि

तरस्या और मन्त्रमाधना के फलस्वरूप भीतिक दृष्टि से असम्भव प्रतीत हां गंबाले मार्य करते की शक्ति प्राप्त होती हैं ऐसा अनेक आवार्यों को ओवनववाओं में वहां गया है। दुन्यूं आग तीर पर ऋदिविधि कहा आता है। प्रमुख्य साम तोर पर ऋदिविधि कहा आता है। प्रमुख्य साम तोर पर ऋदिविधि कहा आता है। प्रमुख्य साम तोर एक प्रमुख्य साम्य के क्षा में ऐसे अस्यों को वर्षेच त्यरमाधीमानी लेकां को प्रवन्ता को में मिलता है। इनसे से अधिकाश लेकां के विश्व विधान के वहुँ सताविद्यों परमात हुए हैं तथा विधान क्ष्यां में परस्पर अनुकरण और अविधानों को प्रवृत्ति भी पानी आती है। अत प्रमाणिक रितिहास के रूप में इन्हें लीकित नहीं किया लाता। फिर भी दनका दो दृष्टियों सहस्य है। एक तो इन कवाओं के जित्रमान का लाता। फिर भी दनका दो दृष्टियों सहस्य है। एक तो इन कवाओं के जित्रमों का बर्ग में मी इनक प्रतार तिलानोंने ऐतिहासिक परिस्थिति का बाध करानेवाला होता है। दूस रें, लोककथाओं के रूप में भी इनक परिस्थाति का साम करानेवाला होता है। दूस रें, लोककथाओं के रूप में भी इनक कोगों को विवाग्यदित का भी आकरूतन होता है। उस ये स्वस्थित देश वा और उन कथाओं के ओता भी आता। उनपर विक्यास करते थे। इसी दृष्टि वे यहां सक्षेप में ऐसी कथाओं के ओता भी आता। उनपर विक्यास करते थे। इसी दृष्टि वे यहां सक्षेप में ऐसी कथाओं का उरलेख किया या। है। इस दृष्टि से उन्लेखनीय कथाएँ वस, प्रमुख्य सुर, कुपन्दकुर, ममन्तरह, मिददिन, पृज्यपाद, जोवेदेव, मानतुन, अकलक, हरिभद्र, अभवदेव, बादिराज आदि की है।

उपर्युक्त विविध दृष्टियो से जैन आचार्यों के कार्यों ना सक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम आक्षा करते हैं कि सर्वसाधारण पाठकों के लिए यह संकलन उपयोगी प्रतीत होगा।

## श्रीवीर निर्वाण संवत् की पहली शताब्दी

[ ईसवी सन् पूर्व ५२७ से ४२७ ]

#### गौतप

नमो जगन्नमस्याय मुनीन्द्रायेन्द्रभूतये । यः प्राप्य त्रिपदी कृत्सनं विश्वं विष्णरिवानशे ॥

---धनपाल-तिलक मंजरी प्रारम्भ

भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद बारह वर्षतक गौतम इन्द्रभूति जैन संघ के अग्रणी रहे।

दनका जन्म मगघ प्रदेश ( दक्षिण बिहार ) की राजवानी राजगृह के समीप रिवर गोवंर नामक बाम में गीतन गोव के ब्राह्मण कुछ में हुआ था । उनके व्यक्तिन त्र नाय इन्द्र मूर्त के बरोबा गोव-नाम नौतम ही अधिक प्रचलित हुआ । वेन्द्र नेता गात नाय इन्द्र मूर्त की अरोबा गोव-नाम नौतम ही आपके का गुरुष्य प्राह होने से गोतम का गृह्य जीवन सक्क माना जाता था किन्तु उनके मन में तत्वकित्राता अतृत मही थी। भगवान महावीर की दिव्य-वाणी सुनकर बब उनके मन में शंकाएँ मिट गयी तब दरमारा जीवर प्रविद्य के मान की वीवर में मान महावीर के ताब दरमारा जीवर प्रविद्य के मन करते हैं पर प्रमान के स्वान महावीर के ताब तीव वर्ष मिहार करते हुए उन्होंने क्यांच्य प्रात्म की भगवान की भगवान महावीर के ताब तीव वर्ष महावार के दिव्य वर्ष में अपने सम्बन्ध में उन्हें आदर का स्वान प्राप्त को भगवान की वाणी का रहस्य समझाय। पश्चनचिर आदि बीवों पूराणवान नेता है कि भगवान के दिव्य समझाया। पश्चनचिर आदि वीवों पूराणवान नेता है कि भगवान के सम्बन्ध स्वान के स्वान स्वान है कि भगवान के सम्बन्ध स्वान के स्वान स्वान के सम्बन्ध स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान के स्वान की स्वान की

'अत्यं आसइ बरहा भुत्त गंपित गणहरा चिजल'— भगवान् के उपदेशों को सुनबद करने का कार्य गणधर कुछलता से करते हैं। प्रधम गणधर हुछे से पतिता इस कार्य में प्रमुख रहें। वर्तमान जैन साहित्य का मूळ शामार बारह बंग प्रस्य है जिनका सकल गणधरों ने हिला था। जावार, भुत्रकृत, स्थान, असवाय, व्यास्वाप्रज्ञाति, जातु- पर्मकथा, उपासक्वश्या, अन्वकृत्वश्या, अनुत्तरीरापादिकरक्षा, प्रस्त्याक्षाकरण, विपास्त्रकृत तथा वृष्टिवाद ये इन अंगों के नाम है। ये प्रस्य दीर्थकाळ तक मौखिक रूप में हो रहे, गुर्धाज्यपरप्रपर द्वारा इनका अध्ययन होता रहा। अतः इनके मुकल्प में कुछ परिवर्तन होता स्वामाविक था। वर्तमान समय में प्राप्त इन प्रस्यों के जिसल रूप में के अंदा प्राप्तिक क्षा। वर्तमान समय में प्राप्त इन प्रस्यों के जिसल रूप में के अंदा प्राप्तिक था। वर्तमान समय में प्राप्त इन प्रस्यों के जिसल रूप में स्वाप्त दिवारों ने काफी विचार विचारों

किया है।

सुनकृत, व्याक्याप्रज्ञािस, उपासकदशा तथा विचाकपूत इन बंगों के वर्तमान संस्करणों में गौतम के विभिन्न व्यक्तियों हे हुए संवादों के अनेक प्रसंग विचत हैं। उपायों बोर मृजसूत्रो-वेसे बन्य बागमों में भी अनेक स्थानों पर गौतम का वर्णन मिलता है। इनमें उत्तराध्यमनुष्क का केशोगीतमीय अव्ययन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इससे जात होता है कि तेईसर्वे तीर्षकर पास्वनाथ को परम्परा के आचार्य केशी से प्यावस्ती नगर में गौतम को भेंट हुई थी तथा वहाँ दोनों ने अपनी परम्पराओं के छोटे-मोटे मनसेटों का समाधन किया था।

बैढ पत्य प्रत्यिमनिकाय के सामगामधुत में वर्णन है कि भगवान् महावीर के निविण के बाद उनके शिष्यों में तीव कलह मुक्त हुआ। किन्तु जैन परम्परा में ऐसे किसी प्रसंग का उल्लेख नहीं मिलता। इससे मालूम होता है कि गौतम के प्रभावी व्यक्तित्व से छोटे-मोटे मतमेद गम्भीर रूप बारण नहीं कर सके और जैन संघ की एकता सुदब कनी रही।

मगध प्रदेश की राजधानी राजगृह के समीप विषुल पर्वत पर गौतम का निर्वाण हुआ।

### सुधर्म

विदेह प्रदेश (उत्तर बिहार) की राजधानी वैदाली के समीप कोल्लाक नामक ग्राम में मुचर्य का जन्म हुआ था। गीतम के साथ ही वे भी भगवान, महावीर के शिष्प हुए तथा पांचवें गणवर के रूप में सम्मानित हुए। भगवान् के निर्माण के वाद गीतम केवलकार्मी हुए इसलिए संच्यावस्था में उनका पद ऊरर मानकर कई गुरुकम-वर्णनों—पट्टावली आदि से मुचर्य को प्रथम प्रधान आचार्य का स्थान दिया गया है। निरायावली आदि आगमो तथा बसुदेशहिंदी बादि पुराध-यन्यों से मुचर्य द्वारा उनके प्रथम शिष्प जन्म को आगमों के उपदेश दिये जाने का वर्णन मिलता है। इसी से कभी-कभी अंग प्रण्यो को सुधर्मरिवेदा भी कहा जाता है।

गौतम के निर्वाण के बाद मुखर्म केवलज्ञानी हुए तथा बारह वर्ष के विहार के बाद विपल पर्वत पर उनका निर्वाण हुआ।

सुपर्म का गोत्र अभिनेदायन था। बौद्ध ग्रन्थ दीधनिकाय—सामञ्जकलपुत्त में निगष्ठ नाटपुत्त (महाबीर) का यही गोत्र नाम बताया है जब कि जैन परम्परा में महाबीर का गोत्र-नाम कारवप बतलाया है। इससे जात होता है कि आरिम्मक बौद्ध जावार्यों को जैन पांच के प्रधान के रूप में मुक्त के परिचय था यद्यपि वे महाबीर बौर सुपर्म दोनों के व्यक्तिनाम जौर गोत्रनाम को ठीक तरह से जलग-जलग नहीं लिख

डॉ 'जेकोमी ने आचार और सुनक्त इन अंगों के अँगरेजी अनुवाद मेक्रेड बुस्स ऑफ दि ईस्ट प्रन्थमाना में प्रस्तुत किये थे। डॉ. शुक्तिंग द्वारा संकतित वोर्तेस महावीर सुस्थत पंचम अग पर आधारित है जिसके महावीरवाणी इस नाम से भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं।

पाये---गुरु के नाम के साथ शिष्य का गोत्रनाम जोड़ दिया।

कहीं-कहीं सुवर्म का दूसरा नाम छोहार्य था ऐसा वर्णन भी मिलता है।

#### वस्य

अपनं के प्रधान शिष्य बाजू बन्तियाँ केवरुकानी के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जीवन पुराण-क्याओं का विषय बन गया है। व बहुवेहिष्यी और उत्तरपुराण में इनकी क्या मिलती है। प्रकृत में गुणपाल कर, अपभांच में बीर कवि का तथा संस्कृत में राजमास्त्र का वाजूनवामीचरित्र प्रकाशित हो चुका है।

मगम प्रदेश की राजवानी राजगृह के एक लेडिकुल में जम्मू का जन्म हुना था। जल्प नय में ही मुममें का वर्मोपदेश सुनकर वे विरक्त हुए। परिवार के लोगों के लावह से उन्होंने विवाह तो किया किन्तु शील ही अपने संकल्प के अनुवार मृतियोशा की। इस अवसर पर अनुराग और वैराग्य को तुलना उनको पत्तियों के साथ हुए शार्तालाप के माध्यम से उनके चरित्र-लेखको ने विस्तार से की है। जनेक सुन्दर कवाएँ इस प्रसंग में समायिस हुई है।

सुधर्म के निर्वाण के बाद बम्बू केवरुज्ञानी हुए तथा लगभग चालीस वर्ष के विहार के बाद विपल पर्वत पर उनका निर्वाण हुआ।

### विष्णुनन्ति और प्रभव

[हरिषेण के कथाकोश में प्रभव के स्थान पर प्रमुख बाचार्य का नाम विद्युच्चर बताया है तथा व्यन्तर-उपसर्ग का स्थान तामिलन्दी बताया है। तामिलन्दी बंगाल के समद्रवट पर प्रसिद्ध बन्दरनाह था, यह बब तामलुक कहलाता है।

हॉ, विमतजकाश जैन ने खप्छंश कम्बुस्वामीचरित की शस्तानना में इस निषय से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शस्तुत किया है।

## श्रीवीर निर्वाण संवत् की दूसरी शताब्दी

[ ईसवी सन् पूर्वं ४२७ से ३२७ ]

#### **जस्यम्भव**

ये राजगृह के एक बाह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। एक यज्ञ के अवसर पर आजमां प्रमन्न के वी शिष्यों के घमंज्यना मुक्तर वे जिरफ हुए तथा मूनि हुए। हुछ ही समय परवात उन्हें जावार्य पर प्राप्त हुजा। उनकी दीश्चा के समय परवात उनहें जावार्य पर प्राप्त हुजा। उनकी दीश्चा के समय परवात उनके स्वी शो के विश्व के अवस्था में पिठा की बोज में निकल पड़ा। जम्मा जगर में मिठा-पुन मिले तथा मनक ने भी सामुन्दीका की। जयने दिव्य आगम वे पुन अल्पायु है ऐसा आनकर आगम में ने अवके लामार्थ के प्राप्त की। सम्दर्वपूर्ण अंगो को संकलन किया वो देखें कीशिक सुन इस नाम दे प्रसिद्ध हुआ। अंगो के बाद आगम के रूप में जो बन्य सम्मानित हुए उनमें यह पहला है तथा सामुजी के आवार-निवारों के जान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अंगों के समान यह भी सीर्यकाल तक मीर्थिक परम्परा से पढ़ा जाता रहा। वलभी वाचना के पाठ के अनुसार स्वस्त अनेक संस्करण प्रधायत हो चुके हैं।

### अन्य आचार्यं

श्रय्यम्भव के बाद यशोभद्र आचार्य हुए तथा यशोभद्र के सम्भूतिविजय और मद्रबाहु ये दो शिष्य हुए ।

कत्पसूत्र, नन्दीसूत्र आदि में बॉलत इन आवार्यों के समकालीन श्रुतकेविल्यों के नाम तिलोपरण्यात्ती आदि में इस अकार मिलते हैं—विष्णुतन्ति के बाद क्रमशः नन्दिसित्र, अपराजित, गोवर्षन और भद्रवाहु । वर्षोत् दोनो सुचियों में स्वस्ता नाम समान हैं और नह भद्रवाहु का है। इनका वर्षन व्याप्त आपने परिच्छेद में दिया है।

अंगबाह्य आगमो में बद्यवैकालिक सुत्र के समान ही प्राचीन और सम्मानित प्रत्य उत्तराध्ययन सुत्र और आवश्यक सुत्र हैं। इनके संकलनकर्टी आचार्यों का कोई विवरण प्राप्त नहीं है।

दश्तैकातिक का ठाँ- व्यूमन और श्रांतिण का संस्करण विशेष महत्त्वपूर्ण है। आचार्य सुलसी के मार्गदर्शन में सन्पादित नवीन संस्करण भी उच्लेखनीय है।

### श्रीबीर निर्वाण संवत् की तीसरी शताब्दी [ ईसवी सनु पूर्व ३२७-२२७ ]

भद्रबाह

वर्ष्यः कयं नु महिमा भण भद्रबाहोः मोहोश्मल्लमदमर्दनवृत्तबाहोः। यच्छिष्यताससुकृतेन स चन्द्रगृतः शुश्रुष्यते स्म सूचिरं वनदेवताभिः॥

द्विज भारत में जैन संघ के प्रमाव में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय अग्विम युत्तवेवणी भड़वाह को है। उत्तर भारत में वीर्मकालीन दुव्लाल के समय तरकालीन समाद चन्द्रमात ने अपने युवा पूर्व चन्द्रमार को राज्यभार सीपकर भड़वाह से पृतिशोस ली और वे गुरू-शिष्य संपविद्व दक्षिण में आये। मेसूर प्रदेश के अवव्यवेकणील को दन्हीं के निवास से तीर्मवंत्र होने का गौरव माह हुआ। यहाँ के चन्द्रमिरि पर्वत पर वह गृहा अब भी पूर्यास्थान वती हुई है जहाँ भड़बाह के अन्तिय दित बीते से। चन्द्रमुव-वहरि नाम कि नामित में स्वति तमक वित्रव पर है।

दक्षिण के साहित्य में भी भड़बाहु की स्मृति सादर सुरक्षित है। कुन्दकुन्द के बोधप्राप्त को दो गायाओं में उनका सादर उल्लेख किया है। शिवायं की आरायना में उलको उप बर्चाचर्य (-चैतिक आहार की मात्रा से कम आहार ग्रहण करना) उपस्था की प्रवासा में एक गाया है।

जैसा कि उत्तर बताया है, कल्पमुत्र में भी भद्रबाहु का उल्लेख है। यहाँ उनके बार शिव्यों के नाम मोदास, अनिस्ता, अवस्त और सोमस्त बताये हैं। इनमें से गोदास के शिव्यवर्ग की बार साक्षाएँ बतायों है—साम्रिजिका, कोटिवॉफ्स, पौण्डवर्ष-निका तथा दासीखर्लिटका। ये बारों नाम बंगाय के विभिन्न मनरो से सम्बन्धित है। शाम्रिजिस का वर्तमान नाम तामलुक है जो मिदनापुर विने में हैं, कोटिवर्ष दीनावपुर जिले के बानगढ़ का पुराना नाम है, बोगार जिले का महास्थान पुण्डवर्धन का बाधुनिक नाम है तथा सर्वट इसी नाम से मिदनापुर विले में है। इससे बात होता है कि गोदास के शिष्यों का बंगाल के विभिन्न मानो में अच्छा प्रमाव था।

हेमचन्द्र ने परिशिष्टणवं में भद्रबाहु की नेपालयात्रा का उल्लेख किया है। दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए स्यूलबढ़ उनकी सेवा में उपस्थित हुए ये यह भी इस कथा में बताया है।

र जैन शिक्तालेल सम्रह, बान १, पू. १०१-व्यह रखोंक सत् ११२८ के महिल्लेणप्रशस्ति के नाम छे प्रसिद्ध लेल में है जो बन्द्रिपारि के शक्तेनाधमन्दिर में स्थापित स्तम्ब पर उस्कोर्ण है।

द्याशुक्तकर्यातर्गुकि के बनुशार दशायुक्तकर्य, करण बौर व्यवहार ये तीन सूत्रमन्य प्रकाहर्यवत हैं। तोनों में मुनियों के बात्रप्त बौर प्रायक्षित्त सम्बन्धी नियमों का विस्तार से वर्णन हैं। इन्हें केदमूत्र मों कहा बाता हैं। वंगव्यातिष्ठ साममों में सन्का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। बन्य बात्मों के समान ये मो मीविक परम्परा से शाविक्यों तक पढे जाते रहें। बन्मी-वाचना में निस्तित रूप में इनका प्रकाशत हो चुका है।

परम्परागत वर्णनो में निर्वृक्ति आदि अन्य कई रचनाएँ भी इन्ही भद्रबाह की मानी गयी है किन्तु आधुनिक समय में इन दोनो का अन्तर स्पष्ट हुआ है। निर्यृक्तिकर्ता

भद्रबादु (दितीय) के विषय में आगे एक परिच्छेद दिया गया है।

[परम्परागत वर्णन में महबाहु का स्वर्णवास वीर संवत् १७० में बताया है किन्तु चन्द्रगुप्त का इतिहास से ज्ञात राज्यकाल ईसवी सन् पूर्व ३२१-२९७ है अतः वीर संवत् की तीसरी सताब्दी में भहबाहु का वर्णन समाविष्ट किया है।]

#### विज्ञासाहि आसार्यं

तिलीयपण्यती जादि के जनुसार मदबाहु के बाद १८२ वर्षों में ग्यारह आचार्य हुए उनके नाम इस प्रकार है—विद्याल, जीरिटल, खित्रम, जब, नामतेन, रिद्यारं, पृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगरेद तथा घमसेन। ये स्व दश्युर्वशारी ये वर्षोत, प्रमाप्यार होंगों को तो पूर्ण कम्ययन उन्होंने किया था, बारहवें कंग के अन्तिय चार, प्रदेश का कम्ययन नहीं कर तथा थे। इनमें से प्रथम पांच बीर संबद्ध की इस तीसरी शताब्दी के बीर विष छह अपली (चीषी) शताब्दी के माने चा सकते हैं। भद्रबाहु सम्बन्धी कमाने में विशासाव्यार्थ के तिमल देश में विद्यार का उन्हेख है। अन्य आचारों का कोई विदरण प्राप्त नहीं है।

### स्युलभद्र

करनपुत्र आदि में सम्भूतिषिजय और भद्रबाहु दोगों के शिष्य के रूप में स्पूल-भद्र का नाम मिलता है। हैमचन्द्र ने परिशिष्ट्यर्व में इनकी क्या विस्तार से बतायी है। इनके पिता शकटाल नन्द राजा के मन्त्री थे। उनकी मृत्यु के बाद स्पूलभद्र को मन्त्रियर स्वीकार करने का आग्रह हुआ किन्यु उन्होंने पराधीन जीवन की अपेका मृतिदीका को ही श्रेयस्कर समक्षा। पूर्ववय में विलास में वे जितने मन्त्र ये उतने ही दृढ़ वैराग्य में भी रहे। उत्ताम बहान्यर्थ के कारण गुव ने उन्हें हुब्करकारक कहकर सम्मानित किया। वैर्मकालीन दुक्ताल के सारण सामुख्यों के अध्ययन-अध्यापन में विष्ण हुआ था। अत. स्मूलभद्र ने पार्टिल्युन में जानजृद्ध सामुखों का सम्मेलन आयोजित किया और न्यारह वंशों का पाठ निर्देशन किया। पूरे जैन सम्मेलन सामुखन्यों हो पर भी वर्तमान आमस्यन्यों के दितहास की दृष्टि से यह सम्मेलन सहस्वपूर्ण माना गया है। भद्रबाहु से बारहुन अंग

का ज्ञान भी स्यूलभद्र को भिला था किन्तु इसके बलियम चार पूर्वों के बर्यज्ञान से वे वेचित हो। करमञ्जून में उनके स्थारह मुख्यमुर्वों के नाम इस प्रकार दिये है— नन्दनभद्र, उपनन्द, जिब्बम्ब, यशीमद्र, दंबपनगद्र, यशिभद्र, पूर्वभद्र, ऋतुमति, जम्बू, वीर्षभद्र बौर पुरुष्ठ ।

### महागिरि

स्पुलमह के ज्येष्ठ शिष्य महागिरि हुए । इन्हें जिनकस्थी कहा गया है तथाँत् तरवादि का त्याय कर इन्होंने उन्न जयस्या की थी। क्ष्यपुत्र में इन्हें शिष्यों के नाम इस मकार दिये है—जरत, बिलवह, बनाव्य, श्रीवाड्य, की शिंवत्य, तात, नागमित्र और रेत्रहुम । इनमें उत्तर, बीलवह, कि शिष्यों की बार खाबाएँ बतायों है—की शाविक्य, गुक्तिमतिका, कोटाआनी और बन्दनगरी । प्रथम दो नामों से बात होता है कि उत्तर-प्रदेश के यमुनातदवर्षी दक्षिण भाग में इनका बच्छा प्रमाव रहा होगा—की शाविक्य मन्तादर पर कोसम गाँव के रूप में पहचानी यथी है, यह इक्तहाबाद से उत्तरमा ४० मीळ परिचम में है, गुक्तिमती वर्तमान बाँदा डिले में कही थी । कोटाम्न और चन्द्रनगर की पहचान नहीं हो पायों है।

### सुहस्ति

ये महागिरि के गुरुबन्धु थे। भीर्थ सम्राट् सम्प्रति (राज्यकाल ईसवी सन् पूर्व २३६-२२७) की इनपर बडी श्रद्धा थी। जैन साधुओं का विहार अनार्थ प्रदेशों में भी ही इसलिए सम्प्रति ने काडी प्रयत्न किये थे। हैमजन्द्र ने परिशिष्टवर्ष में इनकी कथा विस्तार से दी है। गुजरात और राजस्थान के कई जिनमन्दिर सम्प्रति द्वारा निर्मित माने जाते है। जिनप्रम के विजयतीर्थकरण में शत्रुज्य के जीगोंद्वार का श्रेय सम्प्रति को विया गया है।

उज्बंधिनों में सुहरित के वर्मनवनों को सुनकर अवन्तिसुकुमार नामक श्रेष्टि-पुत्र ने मुनिरीक्षा की थी। रात्रि के समय ध्यानमण ने मुनि स्विगरों के उपद्रव से मृत्यु को प्रारत हुए। उनके देहानवान के स्थान पर उनके पुत्र ने विश्वाक विनमन्तिर कनवाया या। राजवेल्बर के प्रबन्धकीय के अनुसार यही बाद में महाकाल शिवमन्तिर के रूप में प्रसिद्ध हुना था। सुहरित्त के शिव्यों की विनिन्न शालाओं का विवरण अनले परिच्छेरों में परिचया गया है। इससे उनकी संगठन-कुशस्त्राओं सफल नेतृत्व का परिचय मिलता है।

## श्रीवीर निर्वाण संवत् की चौथी शताब्दी

( ईसवी सन् पूर्व २२७ से १२७ )

### सुस्थित

करुपमुत्र में मुद्दिस्त के ज्येष्ठ शिष्ण का नाम मुस्थित बताया है। इन्होंने सूरि-मन्त्र का एक कोटि बार जय किया बा जत ये कोटिक कहुळाये। इनके कोटिक गण को चार शाखाएँ थी—उच्चनगरो, विद्याघरी, वच्चो कोर मध्यमा। प्रथम शाखा का नाम उच्चनगर से किया गया है। यह उत्तरप्रदेश के बुक्ट्यहरू का प्राचीन नाम था। कोटिक गण के अन्तर्गत वस्यिक्टब, बंभिक्टब, वार्षिय और पश्ह्वाहृत ये चार कुछ भी बत्काय है, इन नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। बुस्थित के पौच शिष्पों के नाम करुपपूत्र में बताये है—इन्द्रदिक्ष, प्रिययन्य, विद्यावर्गायांक, ऋष्यित और आईटत।

### सुहस्ति के अन्य शिष्य

करपसूत्र में सुस्थित के ग्यारह गुरुबन्धुओं और उनके शिष्यवर्गकी विस्तृत नामावली दी है। इनमे (१) सुप्रतिबुद्ध काकन्दिक ये-उनका मूल स्थान काकन्दी नगर था, इसकी पहचान बिहार के मुगेर जिले में स्थित काकन ग्राम से की गयी है। (२) रोहण के शिष्यवर्भ को उहेह गण कहते ये। इसकी एक शास्ता उद्मदरीया थी। बिहार के सन्याल परगना जिले को प्राचीन समय में उदम्बर कहते थे. वहाँ इस शाखा का प्रभाव रहा होगा । मायपरिका, मतिपत्तिका और पण्यपत्तिका ये इस गण की अन्य बाखाएँ वी तथा नागभृतिक, सोमभृतिक, उल्लगच्छ, इत्यक्तिज्ञ, नन्दिज्ज एवं पारिहासक ये छह कुल भी इस गण में थे-इन नामो का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। (३) भद्रयश के शिष्यवर्ग को उडवालिय गण कहते थे। इसकी चार शाखाएँ थीं —चिम्पका, भद्रिका, काकन्दिका और मैथिली। ये चारो नाम बिहार के प्रातन नगरों से लिये गये है। चम्पा और काकन्दी का उल्लेख ऊपर हो चका है, मिथिला उत्तर विहार का प्रसिद्ध नगर था जो इस समय जनकपुर कहलाता है. भद्रिका गया से लगभग चालीस मील दूर था. इसके स्थान पर अब दत्तारा नामक ग्राम है। इस प्रकार भद्रयश के शिष्यवर्ग का बिहार के विभिन्न भागों में अच्छा प्रभाव था ऐसा प्रतीत होता है। इनके तीन कुछ भी थे---भद्रयशीय, भद्रगतीय और यशोभद्रीय । (४) कार्मीच के शिष्यवर्ग को वेसवाडिय गण कहते थे। इसको एक शाखा श्रावस्तिका थी. श्रावस्ती के स्थान पर आज-कल सहेट- कल्पमूत्र के जपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सम्प्रति के प्रोत्साहन और हस्ति के नेतृत्व के फलस्वरूप इस काल में जैन सापुसंघ के प्रभाव में काफी वृद्धि धि।

#### ह्यामार्थ

मुहस्ति तक के आचारों की नामावली कल्बसूत्र और नन्दीसूत्र में समान है। गमुत्र में उल्लिखित सुहस्ति के उत्तराभिकारियों का उत्तर उल्लेख किया है। नन्दीसूत्र दन्ते प्रस्तकारित नाचारों के नाम बहुल के बन्युं (बलिस्स्त् ), स्वाति और स्वामार्थ प्रकार स्थि है। इनमें अलियन-स्वामार्थ-प्रकारानासूत्र के करा के रूप में प्रसिद्ध है। गों से सम्बद्ध विविच विषयों और कवालों का संबह उपाण बन्यों में किया गमा है। की संख्या १२ है। प्रकाराना पोवर्ग उपाण है। इसके ३२ प्रकारों में जोवों के नित्र प्रकारों ते रूप प्रकार स्थाप है। इसके उत्तर प्रमुख्य हो स्थाप है। इसके दिन प्रकारी के संकल्पकारीकों का कोई रेवय उपलब्ध नहीं होता। ये सब धन्य वलभी वाचनानुसार प्रकाशित हो चुके हैं।

[ तिलोयपण्णती आदि में उल्लिखित इस शताब्दी के आवार्यों के नाम अपर बताये जा चुके हैं । ]

### माघरकित और इन्द्ररक्षित

अवतक के आचारों का विवरण उत्तरकालीन साहित्य पर आधारित है। इस गब्दों के दो आवारों का परिचय समकालीन शिलालेखों से प्राप्त होता है। दोनो तो में तिथि का उल्लेख नहीं हैं फिर भी अक्षरों की बनावट के आधार पर ईसबी सन्

इस परिश्रेद में उस्ति लित स्थानों का विवरण हाँ. जगदोशचन्द्र कैन के 'भारत के प्राचीन जैन तीथे' से दिया गया है।

पूर्व १५० के बायपास विशेषकों ने इनका समय निविचत किया है। एक लेख मयुरा से प्राप्त हुआ है। इसमें मायरिक्षत समय के शिष्म आवत उत्तरवासक द्वारा स्थापित मन्दिर के तोराय का उत्लेख हैं। दुसरा लेख महाराष्ट्र में पूना बिले में पाला शाम के समीप बन मे रिस्तर एक गुद्दा में है। इसमें पंचनस्कारसम्ब की पहली पंक्ति के साथ यह सुचना दी है कि इस गुद्दा और जलकुष्य का निर्माण कानुनद के अवस्त इन्द्ररक्षित की प्रेरणा से हुआ था। जैन शिष्मों के इतिहास की पृष्टि से ये दोनो लेख बहुत महत्व-पूर्ण है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख ४ तथा भाग ५, लेख १ ]

## श्रीवीर निर्वाण संवत् की पाँचवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् पूर्व १२७ से २७ ]

#### BIMB

इनका जन्म क्षत्रिय कुछ में हुआ था। सक्कच्छ (सड़ीच ) के राजा बलमित्र के ये मामा थे। इनके साथ इनकी एक बहुन सरस्वती भी सामुखंब में दीक्षित हुई थी। एक बार उज्जयिनी के राजा गर्देभिस्छ ने सरस्वती के सीन्दर्य से मोहत होकर उसका अपहरण किया। कालक ने राजा को इस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए बहुत समझाया किन्तु उस उन्मस अत्याचारी पर कोई प्रमाव नहीं यह। व व काकन सिन्दु नदी के तट पर स्थित शक राजाजों से सम्बन्ध स्थापित किया, उन्हें अपनी विद्वासे प्रमावित किया और उनके द्वारा गर्दिभस्क का नाश करवाकर बहुत को मुक्त किया।

दक्षिण में प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन हे भी कालक की मेंट हुई थी। पर्युवण के अनिम दिन का उत्तव आदमर शुक्त पचनी की होता है। उसी दिन प्रतिष्ठान में हन्यवन उत्तव भी होता है। उसी दिन प्रतिष्ठान में हन्यवन उत्तव भी होता है।। राजा दोनों उत्तवची ने उपस्थित रहना चाहता था अत. उनके आग्रह हे आचार्य ने प्रयुवण-समाप्ति उत्तव चतुर्यों के दिन मनाना स्वीकार किया। प्रतिष्ठान में उन्होंने निमत्तवाहन का अध्ययन किया था। वैन पुराणकवाओं का प्रथमान-योग नामक संकलन उन्होंने किया और पाटिलपुत्र में जैत संघ को यह प्रत्य सुनाया। प्राप्ति से सुनर्थान्ति ( दक्षिणी वर्षों या इन्होंनेशिया का सुमाना द्वीप) गये थे। उनका ज्योतिय शास्त्र पर भी कोई सम्ब था ऐसा तर्क किया गया है।

[ नॉर्मन ब्राउन द्वारा सम्पादित दि स्टोरी ऑफ कालक—इस इन्य में कालक सम्बन्धों कवाओं का संकलन मिलता है। विजयवस्त्तकप्रसूरि स्मारक प्रन्य में डॉ. उमाकान्त शाह ने इस सम्बन्ध के विभिन्न उल्लेखों का विवेचन किया है। पुरातन प्रन्यों में विधि सम्बन्धी पिन्न वर्णनों के कारण कुछ विद्वान कालक नाम के दो, तीन या चार आचार्य मिन्न-पिन्न समय में हुए ऐसा मानते हैं।]

### बन्य बाचार्यं

तिकोयपण्यसी आदि में दशपूर्ववारी आवायों के बाद नक्षत्र, जयपाल, पाष्ट्र, धृवसेन तथा कंस इन पाँच आचायों के नाम बताये हैं। ये स्यारह अंगो के ज्ञाता थे— बारहवें अंग के सभी पूर्वों का ज्ञान इनके समय में तृटित रूप में ही रह पाया।

१ वर्त मान पैठण, यह महाराष्ट्र के और गाबाद जिले में है।

[ तिलोपपण्यती बादि के वर्षन में इनका समय २२० वर्ष बताया है, अर्थात् इस (पीनवी) और बसकी (छठी) खडाक्षी में मिलकर वे आचार्य हुए; निस्-पट्टावली में इनका समय ११७ वर्ष कहा है। इसके अनुसार ये सब इसी साताब्दी में हुए ये।]

करपसूर्व में उत्स्वसित इन्हरिज के लिया दिल तथा दिल के शिष्य शान्तिअभिक और सिंहीगरि इस शताब्दी में हुए थे। शान्तिअभिक के बार शिष्यों के नाम बताये हैं— श्रीणक, तापस, कुबेर और ऋषिपालित। इनकी इन्ही नामों की शासाएँ थी।

नन्दीसूत्र में उल्लिखित शाष्ट्रिल्य, समुद्र तथा आर्य मंगु ये इव शतान्दी में रखे जाते हैं। इनकी प्रशसा की गाथाओं से इनका कोई विशेष परिचय नहीं मिलता !

जैन इतिहास की दृष्टि से इस शताब्दी का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्तलेख उद्योग्धा में मूबनेस्वर के निकट खण्डिमिट पहासी की हाषीमुक्त में प्राप्त हुआ है जिसमें समाद सारवेज का विस्तृत जीवनवृत्त अधिकते हैं। इस राजा और उसके परिवार के समा-पुरुषों ने तथा अन्य राज्याधिकारियों ने इस स्थान पर जैन श्रमणों के छिए अनेक मूखाएँ लुदबायों यह भी यहाँ के अनेक लेखों से विस्तित होता है। इन सब लेखों में किसी विशिष्ट आषार्य का नाम उपकब्ध नहीं हुआ है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, छेख २ तथा माग ४, छेख ३ से १४ ]

## श्रीवीर निर्वाण संवद् की छठी शतान्दी

( ईसवी सन् पूर्व २७ से ईसवी सन् ७३ )

#### বৰ

करनपूत्र में सिंहिनिरि के बार विष्यों के नाम बताये हैं—धननिरि, समित, वर्ष और अहंदत । इनमें से जब्द महान् प्रमावक के रूप में प्रसिद्ध हुए । हेमजन के परिशिष्ट एवं में इनको कथा मिलती है वितका परकवित रूपानत प्रमावक-विरत में प्राप्त होता है। वालवा में ही मुनि होकर वका ने आपमों का अव्ययन किया और मद्रमुत आवार्य से दस पूर्वों का ज्ञान भी प्राप्त किया । कहा गया है कि आधारांग के लुस अंत के अनुस्त्रवात से रुप्ते के जान भी प्राप्त किया प्राप्त हुई थी। एक बार पूरी के राजा ने बौद गुन के आधह से वैता के उत्पाद में वित्त का कि लिए नगर के सार कुल अपने अधिकार में के जिये । तब वच्च ने आकारामार्ग से माहिम्मती नगर से बहु के कुल काकर जैन संघ का उत्सव उत्साह से सम्प्र कराया। देवी द्वारा उनके शुद्ध आवरण की परीक्षा की कमाएँ भी निलती है। दुक्काल के समय वच्च दक्षिण प्रदेश में गये। यहाँ जिस पर्वत पर उनका देशकाल हुला उसे इन्द्र ने रुप में बैठकर प्रदक्षिण वी और स्वित्त पर उनका देशकाल हुला उसे इन्द्र ने रुप में बैठकर प्रदक्षिण वी और स्वित्त वह रवावर्तिरित कहलाया। इसके वर्तमान स्थान की पहचान महीं हो सकी है।

वज को कया कि चिल् परिवर्तन के साथ यह लुक्तार कथा इस नाम से हरियेण और प्रभाषन्त्र के कथाकोशों में भी मिलती है। समन्तभद्र के रत्नकरण्ड में प्रभायक पुरुषों के उदाहरण के रूप में वज का नाम उस्लिखित है।

बन्न के माना समित भी प्रभावशाली बालायं थे। महाराष्ट्र के पूर्व आज में रिचत अल्कपुर तगर में इनके उपदेश से कई तापस जैन संघ में सम्मिलत हुए थे। कहा गया है कि ये तापस पैरों में विचिष्ट औषियाँ का लेप कर नदी के प्रवाह पर पलकर दिखाते थे। कोग इसे उतस्या का माहात्म्य समझकर वहें प्रभावित होते थे। समित ने वास्तविकता को स्वष्ट किया तथा वपनी तपस्या की शक्ति के नदी के बोनों तटो को एकत कर दिखाया। इससे प्रवावित होकर वे सब तापस उनके शिष्प हो गये। उनका निवासस्यान बहुर्डीए कहलाता था अतः समित का यह शिष्पवर्ग बहुर्डीपिक शाखा के नाम से जाना गया।

वज के तीन शिष्यों के नाम कल्पसूत्र में बताये हैं—वज्रसेन, पद्म और रम।

गुर को आजा के अनुसार दुष्काल समाप्ति के समय बखसेन ने सोप्पार नगर में विहार किया (यह वर्तमान बम्बई के निकट प्रसिद्ध बम्दरनाहु था)। वहीं नागेन्द्र, चन्द्र, निर्नृति और विद्याचर ये चार अंधितृत्र उनके शिष्य हुए। इनकी इन्हीं नामी की सालाएँ वेन संघ में रोपेकाल तक चलती रही।

#### रक्षित

नन्दीमूत्र में आर्य मयु के बाद धर्म, भ्रद्रगुप्त और रक्षित की प्रशंक्षा में गायाएँ हैं। इनमें भ्रद्रगुप्त का उल्लेख बख्य के विद्यापुर के रूप में इक्सर ही चुका हैं। रिश्वत की कथा प्रभावकवरित में विरक्षार से दी हैं। ये दशपुर (वर्तमाम मन्दसीर, मम्प्रप्रदेश) के राजपुरीहित के पुत्र थे। माता की प्रेरणा से वे जैन आगम के अम्प्यन की और प्रवृत्त हुए। आचार्य तोतालिग्य से दीशा लेकर अंगी का अम्प्यन करने के बाध उज्जिपनी में बखा से नी पूर्वों का भी अप्ययन उन्होंने किया। उनके पिता और बन्यु भी बाद से मुनि हुए थे। पिता को मुनिवर्यों में स्थित करते के लिए रिश्वत द्वारा अपनाय मये उपायों को कथा बडी रोचक हैं। उनके प्रवान शिष्य पुष्पित में व सुद्धिमा होने पर्य आपनी से परन करने ये उन्हें किलाई होते देखकर रिश्वत ने आगमों का वार जनुयोंनो में वर्गोकरण किया पेर एक्सरवृत्ति को प्रस्त वार जनुयोंनो में वर्गोकरण किया जेर एक्सरवृत्ति को प्रस्त वनाया।

### वन्य आचार्यं

तिलोयपणात्ती आदि में सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु (द्वितीय) और लोहार्य ये बार आचार्य आचाराग के ज्ञाता कहें गये हैं — खेष अगो और पूर्वों का ज्ञान इनके समय में त्रुटित रूप में रहा।

[ निन्दपट्टावली के अनुसार ये आचार्य इस शताब्दी में रखे गये हैं, तिलीयपण्णत्ती आदि में इनका समय बीर सबत् ५७३ से ६८३ तक हैं।]

### श्रीबीर निर्वाण संवत् की सातवीं शताब्दी ( ईसवी सन ७३ से १७३ )

### घरसेन, पृष्पदन्त और भूतबलि

सौराष्ट प्रदेश में गिरिनगर ( वर्तमान जनागढ़ ) के समीप चन्द्रगहा में आचार्य धरसेन का निवास था। वे निमित्तशास्त्र में पारंगत थे। मन्त्रशास्त्र पर उन्होंने जोणि-पाहड नामक ग्रन्थ लिखा था। यह अभी उपलब्ध नहीं हो सका है। आचार्य-परम्परा से प्राप्त आगमो का ज्ञान दिनोदिन क्षीण होता देखकर वे चिन्तित हुए। उन्होने दक्षिण प्रदेश के आवार्य-सम्मेलन से दो योग्य शिष्यों को भेजने का आग्रह किया। तदनसार वेणातट ( वर्तमान स्थान अनिश्चित ) नगर से पष्पदन्त और भतबिल ये दो मनि गिरि-नगर भेजे गये। थाचार्य ने उन दोनों को दो मन्त्रों का उपदेश दिया— एक में एक अक्षर कम रखा और इसरे में एक अक्षर अधिक। दोनो ने अपने बद्धिबल से मन्त्रों को ठीक कर लिया। तब उनकी योग्यता देखकर आचार्य ने उन्हें महाकर्मप्रकृति-प्राभृत का उपदेश दिया। अध्ययन पर्ण होने पर गुरु की आज्ञा से दोनों ने अकलेसर (यह अब भी इसी नाम से प्रसिद्ध है ) नगर में चातुर्मास किया। तदनन्तर पष्पदन्त ने वनवासि ( कर्णाटक ) प्रदेश में तथा भुतबिल ने तमिल प्रदेश में विहार किया। गरु से प्राप्त ज्ञान को पस्तक-निबद्ध करने का विचार कर पष्पदन्त ने सत्प्ररूपणा नामक प्रकरण की रचना की तथा जिनपालित नामक शिष्य के साथ वह प्रकरण भूतवलि के पास भेजा। उन्होंने पष्पदन्त का अभिप्राय समझकर शेष प्रकरणों की रचना कर ग्रन्थ पर्ण किया । इस प्रन्थ में जीवस्थान, क्षद्र बन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदना, वर्गणा और महाबन्ध ये छह खण्ड हैं अतः इसे चट्खण्डागम यह नाम दिया गया। प्रथम पाँच खण्डो का विस्तार छह हजार श्लोकों जितना और अन्तिम सण्ड का विस्तार तीस हजार श्लोको जितना है। आगमो को पस्तक-निबद्ध करने का यह कार्य एक नयी परम्परा का प्रारम्भ था । इसके पूर्व गरु-शिक्यों की मौलिक परम्परा से ही जागमों का अध्ययन होता था । जैन संघ ने इस उपक्रम का अभिनन्दन किया और इस प्रथम लिखित ग्रन्थ के पूर्ण होने की तिथि ज्येष्ठ शक्छ पंचमी को शास्त्रपुत्रा के पर्व श्रुतपंचमी के रूप में समारोह का आयोजन प्रारम्भ किया । जीव और कमों के स्वरूप और सम्बन्ध का वर्णन विस्तार से प्रस्तुत करनेवाले इस ग्रन्थ पर कुन्दकुन्ब, समन्तभन्न, स्थामकुण्ड, तुम्बुलुर आदि आचार्यौ ने टीकाएँ लिखी थी । अब इन टीकाओं में से केवल एक ही--आचार्य बीरसेन की धवला टीका—उपलब्ध है।

[श्री लक्ष्मीचन्द्र शिवाबराय कैन साहित्योद्धारक प्रका, बमरावती द्वारा बट्टबच्यावर्य के प्रयम पांच सच्यों की बवला टीका डॉ. हीरपलाल जैन के सम्पादन में शिकह सच्यों में प्रकाशित हुई है। प्रथम सच्य की विस्तृत अस्तावना में सम्पादक ने मुल प्रमा बीर टीका से सम्बद्ध विषयों का विजेचन किया है। अस्तिम सच्य महाबच्य भारतीय ज्ञातपीट, बारावाची द्वारा पं मुमेक्चन्द्र तथा पं पूलचन्द्र द्वारा सम्पादित होकर सात सच्यों में प्रकाशित हुआ है।]

### युणघर

पर्श्वण्डातम के समकक्ष मान्यता प्रान्त करनेवांना दूषरा शिद्धान्य प्रन्य कथाय-मानृत है। २२३ गायाओं के इस संक्षिप्त किन्तु गम्भीर प्रन्य में मोहनीन कर्म के कन्य की दृष्टि से ओवो और कर्मों का निकरण है। रखके प्यविता गुण्यपर थे। आर्य मंगु और नागहस्ति द्वारा इस प्रन्य का रम्शोकरण हुआ जिसे प्राप्त कर यतिवृत्यम ने छह हुबार हलोको जितने दिस्तार के चूणिमूल की रचना की। इस्पर धीरसेन और जिनसेन ने जयवस्ता सामक विस्तुत स्मायमा जिल्ली जिसका प्रमाण साठ हुआर हलोको जितान है।

[ चूंचलून सहित कथायप्राभृत प हीरास्त्रस्त सारमी के सम्पादन मे प्रकाशित हुआ है, जजपपता सहित कथायप्राभृत पे कैलायपण्ट सारमी बादि विद्वानो हारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुवा है, इसके प्रथम सच्च की प्रस्तावना मे ग्रन्य और प्रम्यकर्ताओं के विषय में विस्तृत विवेचन हैं।

#### पादिलिप्र

णिम्मलमणेष गुणगस्यएण परमत्यरयणसारेण । पालिसएण हालो हारेण व सहइ गोट्रीस् ॥

---क्वलयमाला-प्रारम्भ

उद्योतन की उपर्युक्त गामा के अनुसार राजा हाल की सभा मे पादिलप्त रत्नहार के समान सुशोभित हुए थे। इनकी जीवनकथा प्रभावकचरित, प्रबन्धकोश, प्रबन्धविन्तामणि आदि में विस्तार से बणित है।

सबोध्या के एक श्रीष्ठकुल में इनका जन्म हुआ था तथा नागहस्ती आचार्य के संघ में स्टू विश्वान्दीया निजी। गुष्कुता से इन्हें ऐसे केय का ज्ञान विक्रा जिसे ऐसी में कमाने से आकाश्यामां से चलने की शक्ति प्राप्त होती थी—यही उनके नाम का स्पष्टीकरण दिया गया है।

पाटलिंगुत्र के राजा मुख्य को दीर्चकालीन शिरोबेंदना पादलिस द्वारा घुटनो पर अँगुली घुमाने से शान्त हो बयी थी। इस प्रसंप का वर्णन करनेवाली साचा बेदना-शामक मन्त्र के रूप में प्रसिद्ध हो नयी। इस राजा की समा में प्रदक्षित पादलिस के वृद्धिपातुर्व की बनेक क्याएँ मिलडी हैं १

प्रसिद्धान के हुन्स राजा की बन्ता में वावकित के सम्माय का उस्तेष उत्तर हुआ है। हाल द्वारा सम्मादित यापासकारण की हुक बाबाजों के कर्ता पार्वक्रम (प्राइत में पालिक) कहे यथे हैं। यहीं पर उन्होंने तरंगवती नामक विस्तृत प्राइत क्या की राज्या की राज्या की राज्या की राज्या की राज्या की स्वारा कर का मुख्य क्या की राज्या की में स्वारा कर का में प्राप्त कर हुआ राज्य की सीमजन्म ने हसका जो संवित्त क्यान्तर किया वह प्रकाशित हो गया है। प्रेम और दैयाया योगों का कुपर क्यांग हमने प्रकाश है। प्राइत नामा में लिकत साहत्य राज्या का यह सबसे प्राप्तीन विस्तृत उचाहरण है। व्योतिकत्यक द्वीका, तिवीगकिकिका और प्रत्यक्रकार से पार्टिकार के बन्य सन्त्यों के नाम कहे गये हैं।

विक्शात रसायनवेता नागार्नुन ने गद्यक्ति की सेवा की तथा गुरु के सम्मान में सर्जुब्य पर्वत की तलस्टी में पालिसालय नगर की स्थापना की ऐसी यो कथा है। इस समय निर्मित महाशोरमन्दिर में पार्यक्रित हारा रिचत बार गायाओं की महावीर-सर्गत नगरिवह है।

#### सपुट

आवश्यकृतिर्वृक्ति में विश्वासित्व के उचाहरण के रूप में सपूट का उल्लेस हुआ है। इनकी कया प्रभावकचरित में पाद्यक्ति कथा के अन्तर्गत मिलती है। प्रबन्धकोश के एक प्रबन्ध में भी यह कथा है। इसी का यहाँ सार दिया जाता है।

अभाव था। समुद के लिखा भूवन ने उन्हें बाद में पराचित किया। उनाकी मदद के लिखा भूवन ने उन्हें बाद में पराचित किया। उनाकी मदद के लिखा मुद्रावर कर्यु के लिखा भूवन ने उन्हें बाद में पराचित क्षिया। उन्हों मदद के लिखा मुद्रावर कर्यु के लिखा हुए बुक्तर नामक बादी की भी पराचय हुई। अपमान के लूख हो कर उन्हें उन्हां मद्दें बता क्षेत्र के बैद से जैनों की कह देने क्या। लंब की प्राप्ता वे खुट वहाँ गये और उस यक्ष की मूर्ति के कामों में पादमाण बौंचकर हो गये। वोद करवान के क्यारें में पादमाण बौंचकर हो गये। यह उन्हें कर वान के स्व करवान के कुछ होकर जब उन्हें बीटने का आदेश दिया तब उनके घारेंप पर की गयी कोंगें का को कोई असर महीं हुआ बाकिक उनके राजा के बन्तःपुर की स्वया ही जाहत हुई। तब राजा ने अपूट की महाना विद्या तमक कर उनने क्या मांगीं और उनका सम्मान किया। उनकी मनकारिक है यह का उनदाव तो बुद हुआ हो, उचकी पायम मुर्ति उन्हें विया मत्त कर के बार हम जबारी विदे देकर जोग विस्मवनकित हुए।

जस समय पाटिलपुन में बाहर नामक राजा ने जैन मुनियों को आदेश दिया वा कि वे बाहायों को प्रणाम करें। इसे मुनिजयों के विच्छ सम्बक्तर यहां के संव ने इस संटर से राता करने हेतु आपूर को सन्वेश मेंजा। उन्होंने अपने शिष्य महेन्द्र को वहां मेजा। महेन्द्र ने काल और सफेद कपेर की एक-एक साक्षा केकर राजा की साम में प्रवेश किया। लाल साक्षा को चुमाते हुए उन्होंने वहां—पहले में इन्हें प्रणाम करें कि इन्हें प्रणाम करूँ। ऐसा करते ही वहां बैठे हुए ब्राह्मणों के सिर टूटे हुए बिलाई दिये। तब राजा ने प्रभावित होकर महेन्द्र ने समान्याचना की। फिर उनके सफ़ेद कणेर की साला पुमाते ही ब्राह्मण स्वस्थ हो गये।

### मथुरा के शिल्पों से ज्ञात बासार्य

मयरा के ककाली टीला नामक स्थान से उत्खनन में अनेक जैन स्तपो और मन्दिरों के मन्नावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जिनमूर्तियाँ, स्तम्भ तथा सुन्दर नवकाशी से सुशोभित शिलापट्ट शिल्पकला की दृष्टि से बढ़े महत्त्वपूर्ण है। इनमें से कई पर छोटे-बडे शिलालेख भी हैं। जिनकी तिथि निश्चित है ऐसी जिनमूर्तियों में मथुरा की ये मृतियाँ सबसे प्राचीन है। इन शिलालेखों से इस शताब्दी के जिन आचायाँ का परिचय मिलता है उनके नाम इस प्रकार है—ईस्वी सन् ८२ में वजनगरी शाखा के आचार्य प्रध्यमित्र की शिष्याओं ने एक शिलापट स्थापित किया था। सन ८५ के एक लेख में नागभतिकीय कल के गणी बद्धश्री के शिष्य आर्य सन्धिक की भगिनी जया का नाम मिलता है। सन ९३ में स्वापित सर्वतोभद्र (चतुर्मुख) जिनमूर्ति के लेख मे आर्य जयभित की शिष्या सगिमका की शिष्या वसला का निर्मात्री के रूप में उल्लेख है। सन ९७ के लेख में वाचक बलदिस्न के शिष्य मातदिस्न का प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में नामोल्लेख है। सन ९८ में स्थापित महावीरमित के लेख में कोटिक गण की वजी शाखा के आचार्य संघसिंह का नाम है। यह मति मतिल की पत्नी दिला ने स्थापित की थी । सन १०३ के लेख में उच्चनगरी झाला के आचार्य बलवात के शिष्य सम्धि का साम मिलता है। सन १०८ के लेख में आचार्य नागदल का उल्लेख है। सन ११० मे स्थापित सर्वतोभद्र जिनमति की प्रतिष्ठा चारण गण के आर्य निन्दक ने की थी। सन ११८ में स्थापित एक स्तम्भ बज्जनगरी शास्त्रा के महानन्दि की शिष्याओं ने क्रमबाया था। सन १२२ के लेख में हास्तिमालाकारी जाला के आचार्य नागसेन का नाम मिलता है। सन १२५ में प्रीतिधर्मिक कल के वाचक ओधनन्दि के शिष्य सेन ने एक शिल्प स्थापित किया था। सन १२८ में आचार्य दिनर की शिष्या जिनदासी की शिष्या विजयश्री का नामोल्लेख मिलता है। सन् १३० के लेख में वजीशाला के आचार्य हस्तहरित के शिष्य मगुहरित के शिष्य दिवित का नाम मिलता है। सन १३२ मे हस्तहस्ति के शिष्य माघहस्ति के शिष्य वार्यदेव ने सरस्वती प्रतिमा स्थापित की थी। सन १४० के लेख में वाचक कर्कहरूब के शिष्य आतिपिक ग्रहबल का नाम मिलता है। सन १५७ में स्थापित नन्दावर्त प्रतिमा के लेख में कोटिक गण की बच्ची शाखा के आर्य बद्धहरित का नाम मिलता है। इस लेख से यह भी जात होता है कि मथरा का यह स्तप उस समय देवनिर्मित माना जाता था । सन् १७१ में गणिनन्दि के उपदेश से महावीरमृति की स्थापना हुई थी। यहाँ के कुछ लेखों में निश्चित तिथि नही है लिपिविशेषज्ञों ने ऐसे जिन लेखों का समय इस शताब्दी में निर्धारित किया है जनमें भी कई बाचायों के नान बात होते हैं। उच्चनगरी वाला के बार्य व्येष्टहिस्त के विध्य मिहिल का नाम दो मूर्तियों के केलों में बात हुजा है। इसी खाला के बार्य कुमारतिन्द के क्षिप्य मित्र का नाम एक लेला में मिलता है। मचुरा के इन लेलों से कल्स्यूत्र में उल्लिखित गर्गों, कुछी और खालाओं की ऐतिहासिकता प्राणित करने में सहायता मिलते है। इनमें प्राप्त आवकों, आविकों लोणा आयिकाओं के उल्लेख भी महत्त्यूण हैं जिनसे जैन संघ की व्यायकता और लोकप्रियता प्रमाणित होती है।

[जैन शिकालेल संबह मा. २ में संकलित इन लेखों का विस्तृत विवेचन इने, गुजावनक चौथरी ने ससी प्रन्य के भाग ३ की प्रस्तावना में किया है, यहाँ के जिल्लो का वर्णन डाँ. बायुदेवशरण क्याबाल ने मधुरा संबहालय के शिर्लों की सभी में प्रस्तात किया है।

#### सम्य सामार्थं

जिनसेन के हरिवंशपुराण में अंगज्ञानी आचार्यों के बाद प्रन्यकर्ता के समय तक २५ आचार्यों के नाम बतायें हैं। इनमें से प्रयम चार विनयन्वर, गुरुष्टियि, शिवगुत और अर्ट्दबिज ये आचार्य इस शताब्दी के बरसेन बादि के समकालीन माने जा सकते हैं।

इन्द्रनन्दि के श्रुतावतार में अंगज्ञानी आचार्यों के बाद विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त, अहंद्त, अहंद्बिल और माधनन्दि इन आचार्यों के नाम प्राप्त होते हैं जिनकी उपर्यक्त नामों से काफी समानता है।

हर दोनो सुचियों में बहुँद्बलि का नाम समान है। अवणवेलगोल के शिलालेखों में इनका वर्णन जाता है। दक्षिण के जैन मुनिसंच के निष्य, सेन, सिंह और देव इन वार भेदों को व्यवस्था इन्हीं डाटा स्थापित मानी जाती है। ये पुण्यस्त और भूतबिल के गुरु ये ऐसा भी वर्णन मिलता है।

नित्दसंघपट्टावली में मी घरसेन के पूर्व बहुँद्वल्लि और माघनिन्द का नाम दिया गया है।

कल्पसूत्र में बज्जस्वामी के शिष्य रच के बाद बताये गये पृष्यियरि, फल्पुमित्र, धनगिरि, शिवभृति, भद्र और नक्षत्र ये बाचार्य इस सताब्दी के माने जा सकते हैं।

नन्ती पुत्र में आयं रक्षित के बाद बठाये वये गण्टिक और नागहस्ती ये इस धाताबी के आचार्य माने बता हैं। निस्तक को कवा प्रभावकचरित में विस्तार से बतायी हैं। इनके द्वारा रिचत कैरोट्यावेची की स्तृति के पठन से सर्पमय दूर होता है ऐसा कहा गया है। प्रवन्तकोव में भी यह कवा चिकती हैं। नागहस्ती का उस्केस पार्यक्रित के गुरु के रूप में उसर हो चुका है।

# श्रीवीर निर्वाण संवत् की आठवीं शताब्दी

(ईसवी सन् १७३ से २७३)

### कृत्वकृत्व

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्द । द्वितीयमासीदभिषानमद्यच्चारित्रसजातसूचारणद्वि ।।

दक्षिण भारत के जैन सम में अशाधारण कर से सम्मानित आचार्य कुन्दकुत्व का मृत नाम प्रपानित था। कोण्डकुत्व वह उनके मुक स्थान का नाम था जो दक्षिण की परम्परानुवार उनके नाम के रूप में अवितित हुआ वहां महात से यही नाम कुन्दकुत्व कर के प्राप्तित हुआ। यह कोण्डकुत्व कर कोषकोण्डक कहलाता है तथा आनन्न प्रदेश के अननतपुर जिले में स्थित है। यहां केई बैन विशालेक प्राप्त हुए है। को देशाई ने जीनित्य इन साजव इच्छिता में इस स्थान का विस्तृत परिचय दिया है।

ह-द्रनित्द कृत धूतावतार के अनुसार कुन्कुन्य ने घट्खक्काम के प्रथम तीन खण्डो पर परिकर्म नामक ध्रावसा-सम्म टिक्स सा । यह वर्मी उपलब्ध नहीं ही सका है । उनके उपलब्ध वन्दी में दश्यभिक तथा व्यवसान ये प्रारमिक्य राज्यों, में प्रथम प्रवादी है। इध्यभिक में चीशीन तीर्षकर, स्ति , खुत, चारित्र, पत्रपरकें, गोगी तथा आवार्य इनकी स्तुतियों में कगमम ८० मावार्ग है—चैन्त, शास्ति तथा नन्दीवर मनि उपलब्ध नहीं है। व्यवसान में दर्गन, सुत्र, चारित्र, वोच, मोस, गिल गिण और शील इन आठ तीर्थित के प्रारमु तमान्य प्रकर्त है, इनमें से पहले कह वन्त्रमान रह नाम से भी प्रकाशित हुए है। भाव और मोस ये दो प्रकरण वन्त्र कहा की तुकना में विरत्त और प्रभावपूर्ण वैक्षेत्र है। इन साथ आप में पर्य प्रथम है। बादवानुप्रका में वारत् की अनित्यता जादि बारह चिन्चन-विवयों का ६० नामान्त्रों में चर्च है। इस वियय पर साथ चलकर कई आवार्यों न प्रकाश की है। निवयसार में काष्यार्थिक इष्टि से साधुन्नीवन के विविध कथी—प्रमान, प्रत्याच्यान, तपस्या जादि का ८८६ माथाओं में चर्णन मिलता है। पत्रादिकाय में दी भाषों में ए०३ गायार्थ है, प्रवच माय में छह इस्त्री का और दुसरे माय में नी प्रवच की तरप्त पिलता है। प्रवचनतार में जान, नेय तथा परित्र इन तीन प्रकरणों में २७५ गायार्थ है। प्रवचनतार में जान, नेय तथा परित्र इन तीन प्रकरणों में २७५ गायार्थ है। व्यवस्थार में के दिव्य आप ने पर्वत है। प्रवचनतार में जान, नेयार्थ नेया स्तर्य निवार के दिव्य प्रवच नेया में २७५ गायार्थ है। प्रवचनतार में जान, नेयां तथा परित्र इन तीन प्रकरणों में २७५ गायार्थ है। व्यवसे के दिव्य प्राराण और

र जैन शिनालेल संबद्ध, भाग १ पृ ३४ — बहुस्तोक सन् १ ७०० के शिनासेल में है। ऐसे ही अर्थ के स्तीक जन्म खह तेलों में हैं।

उनके द्वारा उपविष्ट हम्पन्यक्षम का प्रभावी समयोग दशमें शाला होता है। कुन्दकुत्व की सबसे महत्वपूर्ण पत्ना समयागुत्व या तमयशार हैं। शिवस्थानय और म्यवहात्त्य की विश्वमन दृष्टियों के बात्यवत्व का मुख्याह्मी विवेचन इसमें मिछता है। जैन परम्पर्य में बिध्याल्य प्रन्यों की एचना का यह बादर्ख रहा है।

आगमों के पटन-पाटन की पुरानी परम्परा में कुण्यकुर के बल्य गुगान्त(कारी प्रतीत होते हैं। तत्त्वविषयेन की मौलिक सम्मीरता को बनामे रखते हुए सुसंगत, संकिप्त और सुबोप चाँजों में जिनके गये उनके ब्रामृत बास्तव में जैन श्रुव के लिए बहुमूच्य प्राप्त (मेंट) सिंख हुए।

शीर्पकर्निर्देष्ट स्लोक के अनुसार कुम्बकुम्द को बारण ऋदि प्राप्त हुई थी। श्र देवसेन कृत वर्शनसार की एक गाया में कहा गया है कि उन्होंने सीमन्यर स्वामी से दिख्य जान प्राप्त किया था।

[रायचन्द्र शास्त्रमाला में प्रकाशित प्रवचनसार के संस्करण में डॉ. उपाध्ये ने कुन्दकुन्द का विस्तृत परिचय दिया है।

### विसल

ये नाइल कुल के आचार्य राहु के शिष्य विजय के शिष्य थे। पूर्व प्रन्थों में वर्णित नारायणो और बलदेवो के चरितो का अध्ययन करने के बाद उन्होने पजमचरिय (पदाचरित) नामक विस्तृत ग्रन्थ की रचना की । वाल्मीकिरचित रामायण मे रावण आदि राक्षसो का नरभक्षक होना, कुम्भकर्ण का छह महीने सोना, इन्द्र आदि देवो का जीता जाना इत्यादि अद्भत बातों का वर्णन है जिससे रामकथा कविकल्पना मात्र प्रतीत होती है। इससे व्याप्त लोकभ्रम को दूर करना तथा रामकथा का जैन परम्परा में मान्य बुद्धिसंगत स्वरूप प्रकट करनायह विमल की रचनाका उद्देश्य है। किन्तु यह केवल रामायण का रूपान्तर मात्र नही है। प्रथम जैन पुराण प्रस्थ होने के कारण इसका अपना महत्त्व है । ऋषभदेव, अजित, मुनिसुत्रत एवं महावीर इन तीर्यंकरों, भरत, सगर, सनत्कुमार, हरिषेण इन चक्रवितयो तथा सजयन्त, कुलभूषण-देशभूषण, अनन्तवीर्य, सुकोशल भादि मुनियों के प्रभावोत्पादक कवानक इसमें उपलब्ध होते हैं। साथ ही ६३ शलाकापुरुषो से सम्बद्ध जो नामावलियाँ इसके पर्व २० में दी हैं उनसे मालूम होता है कि जैन पुराण कथाओं का तबतक काफी विस्तार हो चुका था। ११८ पर्वो तथा ८६५१ गाथाओं का यह ग्रन्थ प्राकृत भाषा के साहित्यिक सौन्दर्य की दृष्टि से भी पठनीय है। कहा जाता है कि विमल ने कुष्णकवा का जैन-परम्परागत स्वरूप भी हरिवंश नामक प्रन्थ में निबद्ध किया था । यह उपलब्ध नही हुआ है

[ प्राकृत ग्रन्थ परिषद् द्वारा प्रकाशित पउमचरिय के संस्करण में डॉ. कुलकर्णी का विमल के विषय में विस्तृत निवन्ध है।]

## अन्य आसार्य

कल्पसूत्र में उल्लिखित आचार्यों में इस शताब्दी के बन्तर्गत रक्ष, नाग, जेहिल, विष्णु, कालक बौर भद्र इनके नाम रखे जा सकते हैं।

नन्दीसूत्र में उल्लिखित रेवतीनसन तथा अवलपुर के सिंह ये इस शताब्दी के आचार्य हैं।

हरिवंघपुराण की गुरुपरम्परा में उत्थिखित मन्दर, मित्रवीर, बलदेव तथा बलमित्र इस शताब्दी के आचार्य माने जा सकते हैं।

# श्रीवीर निर्वाण संवत् को नौवीं श्रताब्दी

[ ईसवी सन् २७३ से ३७३ ]

# गृध्रपिच्छ उमास्वाति

भगवान् महावीर के निर्वाण के बाद लगभग बाठ शताब्दियों तक जैन साहित्य की माग्र प्राहृत रही। इस दीर्पकाल के अधिकाश राजाओं के लेखों में भी इसी भागा का प्रयोग मिलता है। किन्तु शीरे-बीरे इस स्थित में परिवर्तन हुआ। प्राचीन संस्कृत भागा का एक नया कर विकरित हुआ। जिसे राजवकाओं, कवियो और पियतों की गीष्टियों में स्थान मिला और उच्च वर्ग की प्रतिष्ठित माणा कोर अपने विद्याल शार्मिक सोहत्य के तथा महत्व का बाद पर महत्व की अपनाया और अपने विद्याल शार्मिक साहित्य से उसे तथा हुआ। वेद आपने विद्याल शार्मिक साहित्य से उसे तह हुआ। वेद अपने परम्परा का आरम्भ कैन तथा में सहस्व कि तत्वार्यमूत्र से हुआ। वेद अपने भागे के इस लोटे-से प्रन्य में विद्याल आगम साहित्य की तत्वार्यमूत्र से हुआ। वेद अपने भागे हैं। और अजीव, आसब, बन्य, सबर, निर्वार और मोत इस सात तत्वों का स्वरूप संज्ञित और मुनिविषद पद्धित से स्पष्ट करनेवाला यह स्था समय की संख्य सं प्रमान तुष्यकार माना गया। इसके कर्ता अतुत्वकेलों के समकका माने गये। अकलक, विद्यालय स्थाद समय विद्यालों वे इसवर विद्याल ध्यावसम्य स्थित। से सं अवस्व विद्यालों वे इसवर विद्याले ध्यावसम्य स्थित।

तत्वार्यमुत्र के प्रयम भाष्य के अन्त में उसके कर्ता के विषय में निम्निकिश्वत सातें कहीं गयी है—बाकस्मृक्ष विषयीं के विषया प्यारह अंगो के बाता घोवनिष्टामण उमास्त्राति के गृद थे। अध्ययन की दृष्टि से महाबाक्क क्षमण मुख्यात्व के शिव्य वाचकात्रायों मूक उसके गृद थे। नय्योधिका में उनका जन्म हुआ था। कोमीयिष गोंच के स्त्राति और वास्त्रों के वे दृत्र थे तथा उच्चैर्नायर शाला में वाचक पद उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्होंने कुसुमपुर में सिद्धार करते हुए इस अन्य को स्पष्ट किया। कुमुमपुर प्राचीन मत्रव साझाय्य की राजधानी पार्टान्युत्र (आधुनिक पदना) का नामान्त्य था। दक्षिण में महात के समीप के कुहुकोर तगर का युराना नाम विक्यादियिष्कृत्विष्ट में। इसी अर्थ का था। इन्ही दो में से किसी एक नगर में यह सन्य लिखा गया होगा।

बीरसेन और विश्वानन्य ने तत्वार्यकर्ता का नाम गुध्यपिन्छ स्ताया है। अवणबेलगोल के बनेक शिलालेकों के अनुसार गुध्यपिन्छ यह उमास्वाति का ही दूसरा नाम या। इन लेखों में उनके शिष्य बलाकपिन्छ की भी प्रश्रंसा मिलती है। यहाँ के लेख क. १०८ में कहा गया है कि बलाकपिष्छ को तपस्या से महाँच प्राप्त हुई थी जिससे उनके सरीर से स्पर्श हुई वायु भी विष के प्रभाव को दूर कर देती थी। यह छेख सन् १४३३ का है।

संस्कृत में जमास्वाति का एक बौर ग्रन्थ प्रशमरित भी सुप्रसिद्ध है। मृनि के आदर्श आचार-विचारो का सम्बर प्रतिपादन इसमें प्राप्त होता है।

[ तस्वार्यप्रत्न के विभिन्न संस्करणों में प्रत्यकर्ता के परिचय की दृष्टि से पं. सुबलाल व पं फूलचन्द्र की भूमिकाएँ महत्त्वपूर्ण है। पं भ्रेमी ने जैन साहित्य और इतिहास में एक विस्तत निवन्य में इस विषय को चर्चा की है। }

## सिहनन्बि

दक्षिणदेशनिवासी गंगमहीमण्डलिककुलसंघरण. । श्रीमुलसंघनायो नाम्ना श्रीसिंहनन्दिमनि ॥

मैसूर प्रदेश के शिगोगा दिन्ने में स्थित निर्दिण प्राप्त से प्राप्त शिलानेन में यह स्लोक है। इसी आश्रय का वर्णन अस्य अनेक लेखों में हैं। इससे आश्रय का वर्णन अस्य अनेक लेखों में हैं। इससे आश्रय का सिंहरित कि इस अदिश में पहले ऐतिहासिक राजवध्य-मगर्थों के सस्यापक माधवदमी सिंहरित के शिला में भार विवास के महा गया है कि सिंहरित माने अपना ध्यानक्ष्मी खड़ग ही शिल्य को दे दिया जिससे वह राज्यकश्मी की प्राप्त में विकासकर्ष सिंहरित के से तोत सकत। यह एक स्थानक वर्णन है जिसका तारार्थ मही हो सकता है कि राजव्यसमान के सुन्दर कार्य में मुक्त के आश्रीवाद और विचार-दिन मही हो साथ सिंहरित के सिंहित

[ डॉ. देसाई ने जैनिजम इन साज्य इण्डिया में इस स्थान का परिचय दिया है।]

# स्कन्दिल और नागार्जुन

दीर्घकालीन दुष्काल के कारण आगर्मों के अध्ययन से बाघा वयस्थित हुई ऐसा देखकर आचार्य स्कन्तिक ने बीर सबत् ८३० में मनुरा में आनवृद्ध साघुओं का एक सम्मेलन आयोजित किया तथा आगम्मों के पाठ को व्यवस्थित रूप से सकलित किया। क्लाभग इसी समय सीराप्ट्र की राज्याजी बलमी नगर में (जो इस समय अपनवमर के समीप वला 'नामक छोटा-सा गीव है) नामार्चुन आचार्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया। स्कन्दिल द्वारा निश्चित आमार्मों के पाठ को माधुरी वाचना कहते थे तथा नामार्जुन के पाठ को नामार्जुनी या प्रथम बालमी बाचना कहते थे। इन दोनो पाठों के छोटे-मोटे

१. जैन शिनालेख संब्रह, भान २, पृष्ठ ३६३।

अन्तर आगर्मों की टीकार्जों में बताये गये हैं। तन्त्रीसूत्र में इन दोनों काचार्यों की भाव-पूर्ण शब्दों में प्रशंसा की गयी है।

#### अन्य आचार्य

नन्दोसूत्र में स्कन्दिल और नागार्जुन के साथ हिमवन्त आधार्य की भी प्रशंसा मिलती है।

करुपसूत्र में उल्लिखित वृद्ध, संवपालित, हस्ति, धर्म, सिंह और शाण्डित्य इस शताब्दी के आचार्य माने जा सकते हैं।

हरिवंधपुराण की गुरू-परमरा के सिंहबळ, वीरवित्, पद्मसेन तथा व्याझहस्ति इस शताब्दी में रखे जा सकते हैं।

राजगृह के वैभारपर्वत के समीप सोनमण्डार गृहा के द्वार पर एक शिकालेख प्राप्त हुआ है जो अक्षरों की बनावट के आधार पर इस शताब्दी का माना गया है। इसमें गृहा के निर्माण का श्रेय आधार्यरत्न वैरदेव को दिया गया है।

[ जैनशिलालेख संग्रह, भा. ३, प्रस्तावना, पृष्ठ १४१ ]

# श्रीबीर निर्वाण संवत् की दसवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् ३७३ से ४७३ ]

#### समस्तभव

वन्तो भस्मकभस्मसात्कृतिषटुः पद्मावतीदेवता-दत्तोदात्तपदः स्वमन्त्रवचनव्याहृतचन्द्रप्रभः । आचार्यः स समन्त्रभद्रमणभृद् येनेह् काले कलौ जैनं वर्ग्म समन्त्रभद्रमभवद भद्ग समन्तान्महः ॥

तत्त्वायंत्रत्र से जैन साहित्य में संस्कृत का उपयोग प्रतिष्ठित हुआ। इस परम्परा में दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान समन्तभद्र के प्रन्यो का है। इसके साथ ही तत्त्वविवेचन मे तर्कवास्त्र के विस्तृत उपयोग का प्रारम्भ उन्ही से हुआ था।

आप्तमीमाता या देवागमत्त्रोत्र यह समस्तमद की कृति युगप्रवर्तक सिंढ हुई। प्रगमान् महावीर की श्रेष्ठता उनके निर्दोष उपदेशों के कारण हैं इस भूमिका से तर्न-दृष्टि का उपयोग करते हुए जैन सिढामतों का प्रतिपादन इस रचना में किया गया है। स्थादाद का विस्तृत विवरण जीर समर्थन सर्वेग्रयम इसी ग्रन्थ में प्राप्त होता है।

युक्तपनुशासन यह समन्तमद्र की कृति भी तकसमन्तित बीरस्तुति के स्वरूप मे हैं। एकान्तवादों के विविध रूपों के दीव स्पष्ट करते हुए इसमें बीरप्रभु के अनेकान्ता-त्मक सर्वेदिय तीर्थ के गण स्पष्ट किये हैं।

प्रवासम्भारतीय में मुख्य अरुकृत आपा मे वीशीस तीर्थकरी का गुणगान है। पुराणकथाओं के सीक्षाप्त उल्लेखों के साथ इसमें भी तकर्जूष्टि से तीर्थकरों के उपयोग का स्थानेकरण प्राप्त होता है। अस्ति का निर्दोध स्वरूप और आस्त्रोप्तरिक से एक प्रेरक शक्ति के रूप में भित्त का महत्य इस स्थाप में सुन्यर रीति से स्पष्ट हुआ है।

जिनस्तुतिशतक में भी चौबीस तीर्यकरों की स्तुति है। इसकी रचना चित्रकाव्य के रूप में हुई। चक्र, कमल, मृदंग आदि आकृतियों में इसके दलोक लिखे जाते हैं। समग्र संस्कृत साहित्य में चित्रकाच्य के विस्तृत त्रयोग का यह पहला उदाहरण है।

समन्तभद्र की पौचवी कृति रत्नकरण्ड में मुक्ति के मार्ग के रूप में सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सुबोध विवरण मिलता है। चारित्र के विवरण में गृहस्थो के

र, जैन शिलालेल समह, भाग १, पृ १०२, यह शिलालेल सन् ११२० का है तथा प्रवणसेलगोल के चन्द्र-गिरि पर्वत पर स्थित पार्श्वनाथमन्दिर में हैं। यह लेल महिलवेण बक्तस्ति के नाम से प्रसिद्ध है।

वर्मावरण का श्रादर्श विस्तार ते स्पष्ट किया है। इसी से इते श्रावकाचार इस नाम से भी प्रसिद्धि मिली है।

इस प्रकार समन्तमार के उपलब्ध प्रस्थों की कुछ स्लोक संस्था पीच सी से कुछ ही अभिक हैं किन्तु अपनी मौलिकता के कारण वे सभी अस्पन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। अकलंक, विद्यानन्द, सकुर्तन्द, प्रमाचन्द्र आदि समर्थ विद्वानों ने उनपर स्थास्थाएँ किसी है। वेन ताहित्यकों ने मस्तक्ष्य से उनको प्रसंसा की है।

आसमीमासा की एक प्रति में समन्तभद्र को उरसपुर (वर्तमान उरैपूर को तमिकवातु में है) के राजकुमार कहा है। विस्तत्तुतिशतक के एक ल्लोक से उनका मुक्त माम धानितवर्मा जात होता है। वीर्षकर्तिविष्ट श्लोक के अनुसार उन्होंने समझ्क क्षािक पर विकास किया का प्रधान देवी से उदात्त पर प्राप्त करा कम्म मन्त्रमुक्त क्यां से तम्प्रभा क्यां से त्यां से तम्प्रभा क्यां से त्यां स्था है। त्यां से त्यां स्था है। वीर्यक्तित्यं होते से त्यां से त्यां से त्यां से विद्यां स्था है। वीर्यक्तित्यं होते त्यां से विद्यां स्था है।

इन्द्रतित्व के श्रुतावतार के अनुसार समन्त्रभद्र ने पट्खच्डागम के पहले पौच खच्डों पर विस्तृत सम्ब्रुत व्यास्था किसी थी। जिनसेन के हरिवंशपुराण में उनके जीव-सिद्धि नामक गण्य की प्रशंसा मिक्ती हैं। बामुख्डराय आदि अनेक केखकों ने तत्वार्य पत्रके भाष्य का उत्केख किया है। ये तीनों रचनाएँ जमी प्राप्त नहीं हो सकी हैं। उपादित्य ने कत्याणकारक में उनके वैद्यकशास्त्र का उत्केख किया है। यह भी प्राप्त मही हैं।

[समन्तभद्र के विभिन्न ग्रन्थों के लिए पं मुख्तार डारा लिखी गयी अस्तावनाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। ]

## सिद्धसेन

समन्तमद्र द्वारा प्रवितित तर्कपूर्ण स्तुतियो की परम्परा में दूधरा महस्वपूर्ण स्थान चिद्धसेन की द्वानिधिकाओं का है। इनकी संख्या इक्कीस है। इनकी भाषा भी साहित्यक सुन्दरता जीर तर्क के प्रभानी प्रयोग से गुक्त है। इनमें से पहली पाँच द्वानिधिकाओं में बीरस्तृति है और इनकी स्वयम्बस्तोन से विशेष समानता है। छठी द्वानिधिका में परम्पराजारी स्वयस के आपद्री पिंडतों की आछोचना करते हुए नतन तर्कपदित में समर्थन है। सातवीं और लाठवी डार्मिशका में वादसमा के स्वरूप और विजय की पढ़ित के विषय में मार्गिक विवेचन है। नीती डार्मिशका सम्भवत निद्धेन के पूर्वाप्रम की हरि है नोति ह समें उपनिष्करों की भागा-हीं में परालान का नक्ष्म विणित है। स्वादी डार्मिशका में मार्ग्यू की क्षमित का सिवस वर्णन किया है। स्यारह्वी डार्मिशका में मार्ग्यू का लक्ष्मत भागा में किसी राजा को प्रवास है। विद्वानों का अनुमान है कि हमसे बर्णिज राजा चन्द्रमुत विक्रमादित्य है। बारहवी डार्मिशका में बार्च में जय-परावय के कारणों का वर्णन है। वेरहवी डार्मिशका में मान्य, चौदहवी में बैठीयक, परावय है। हरित हो का स्वादा हो है। स्वरूवी में करारहेश में बार्च में कर्त्य करारों के हरित हो के स्वाद्य से इंग्लिक से साम होतों है। स्वरूवी क क्रारह्वी में वेर्गन के तत्वव्यव्या में हुत मीतिक सवीभन मुतार्य है हा उपीसपी डार्मिशका में जीन तत्वव्यव्या में हुत मीतिक सवीभन सुतार्य है हा तिए इसके कर्ता यही निद्धोन में वेन तत्वव्यव्या में हुत मीतिक सवीभन सुतार्य है हातिए इसके कर्ता हो निद्धोन में देश मन्देह होता है। बोनची डार्मिशका में जीन के स्वरूप और सित्त में हित स्वर्गन में हमसे मन्देह होता है। बोनची डार्मिशका में जीन के स्वरूप और सित्त में हमसे स्वरूप है। बोनची डार्मिशका में जीन के स्वरूप और सित्त में हमसे स्वरूप है। होते हमसे कर्ता के विषय में भी मन्देह है।

समस्तम्द्र की कथा से मिननी-जुलनी कथा सिद्धमेन के विषय में भी प्राप्त होती हैं। प्रमावकचिंत, प्रबच्छीक्त्यांचिल और प्रकच्छों में उस कथा के तीन कप मिलने हैं। इनके अनुमार सिद्धमेन ना जन्म दिख्य के ब्राह्म था है है। इनके अनुमार सिद्धमेन ना जन्म दिख्य हो गये। एक बार एक्ट्रांचे आपमों का सम्बद्ध अनुवाद करने की इच्छा प्रकट की। इसने फलन्यन रहते बारह वर्ष के लिए सम से निकासित हिना गया। तब बेड-परिवतन वर परिभ्रमण करते हुए वे उज्जिति गृहुँच। वहाँ के महाकाल मिल्ट से राजा विक्रमादिन ने उन्हें चित्र ने प्रणाम करने की आज्ञा दी। तब उन्होंने जो डाजियन पढ़ी उपके एलस्पण विज्ञित में जिनमूर्ति प्रकट हुई। सिद्धनेन के इत प्रभाव से राजा विक्रमादिन की जो समझ्य पंतरह हुआ। एक बार राजा ने उन्हें एक कोट सुमार वर्षित ही। आचार्य ने उल्पातक करने में बार पर पर की विद्या से आप का स्वार राजा ने उन्हें एक कोट सुमार अपित ही। आचार्य ने उल्पातक करने में बार पर पर की विद्या। आप के अन्तिम समय में मिद्धनेन सहित्यन पर्ये थे।

सम्मितिमूत्र और स्थायावतार ये दो बन्ध भी मिद्धनेन के नाम से प्रसिद्ध है किन्तु इनके नतीं गांविशवाओं के न्यायता हो है इन विषय में मन्देह हैं। फिर भी ये दोनों यन्य अपना विशेष महत्तर रखते हैं। सम्मित में १६७ प्राक्षन नायाओं में नयबाद का मुन्दर प्रतिपादन है। साख्य और बीड बीजे परस्पर विरोधों विचारों में कितना सरमाश है यह देखकर उनका समन्यय करने का सफन प्रयान ग्रन्मित में किया गया है। जीव के गुणों और पर्यायों का इसका विश्वेषन भी महत्त्वपूर्ण है। न्यायायतार में ३२ सफ्तुत राजेकों में प्रभाषों का सक्तिस विश्वेषन है। जैन साहित्य में प्रमाण-विश्वेषन सर्व-प्रथम इसी प्रण्य में मिलता है। प्रत्यक्ष, अनुमाय और आगम इन तीन भेदी में इस प्रन्य में प्रमाणो का विभाजन किया गया है। द्वार्त्रिशिकाओं के बाद कुछ दशको के अन्तर से इन दोनों ग्रन्थों की रचना हुई थी।

[सिद्धसेन-स्थायावतार एण्ड अदर वर्क्स की भूमिका में डॉ. उपाध्ये ने इस विषय के संशोधन का नवीनतम विवेचन प्रस्तुत किया है। ]

#### जीवदेव

प्रभावकचरित और प्रबन्धकोश में विक्रमादित्य से सम्बन्धित सिद्धेत की कथाएँ मिलती है जिनका ऊपर उल्लेख किया है। इन दोनो बन्धो मे विक्रमादित्य के सम-कालीन के रूप में विणत जोवदेव की कथा का सार यहाँ दिया जा रहा है।

जीवदेव का जन्म गजरात के वायट नगर में हुआ था। महापरुष-लक्षणों के रूप में सामद्रिक शास्त्र मे वर्णित बत्तीस लक्षणों से वे यक्त थे। एक योगी ने उन्हें देखकर अपनी मन्त्रसाधना के लिए उनके सिर का अस्थिकपाल प्राप्त करना चाहा। वह जब प्रवचनस्थल पर पहेंचा तब आचार्य के एक शिष्य का व्याख्यान चल रहा था। योगी ने मन्त्रशक्ति से उसकी जिल्ला स्तम्भित कर दी। जीवदेव भी सिद्ध मन्त्रज्ञ थे। उन्होने शिष्य की जिल्ला को तो मक्त किया हो, उस योगी को अपने स्थान पर स्तम्भित कर दिया । बाद में जब उसने क्षमायाचना की तब उसे छोड़ दिया । साथ ही अपने शिष्यवर्ग को उससे दूर रहने का आदेश दिया। एक बार दो साध्वयाँ असावधानी से उस योगी के आश्रम के पास गयी तो उसने मन्त्रशक्ति से उन्हें आकृष्ट कर अपने पास रखा। आचार्य को यह जात होने हो उन्होंने दर्भ से योगी की प्रतिकृति बनाकर उसका हाथ तोडा, फलस्वरूप आश्रम में बैठे योगी का हाय टूट गया । द्वारा लिजत होकर उसने आचार्य से धामा माँगी और साध्वियों को मक्त कर दिया। एक बार वायद के ब्राह्मणो ने एक मरती हुई गाय जिनमन्दिर के द्वार पर छोड़ दी। दूसरे दिन मन्दिर द्वार मे मरी गाय देखकर सब चिन्तित हुए । आचार्यने मन्त्रशक्ति से उस गाय के शरीर को ब्राह्मणों के मन्दिर में पहुँचा दिया। उन्होंने क्षमा माँगी तब पन उस गाय को बाहर रास्ते पर छोड़ दिया ।

विक्रमादित्य के मन्त्री निम्ब ने वायट के महावीर-मन्दिर का जीर्गोद्धार कराया तथा जीवदेव के हाथों से उसकी प्रतिष्ठा करायो ऐसा भी इन कवाओं में बणित हैं। वायद के एक श्रेष्ठी लल्ल द्वारा पिण्लानक प्राम से मन्दिर-निर्माण का तथा आचार्य द्वारा उसकी प्रतिष्ठा का भी विस्तृत वर्णन रून कवाओं में हैं।

# वट्टकेर

कुन्दकुन्द के समान बटुकेर का नाम भी दक्षिण के किसी स्थान पर आधारित है। किन्तु इस स्थान के वर्तमान स्थान का निरुषय अभी नहीं हो पाया है। इनका मूलाचार मृतियों के आदर्श आचार-विचारों का वर्णन करनेवाला महत्त्वपूर्ण प्राकृत प्रन्य है। बारह अंगो में से प्रथम आवार अंग का सार इसमे १२ अध्यायों मे दिया गया है। यत, समिति, आवस्यक, अनुप्रेक्षा, समाधिमरण बादि का विस्तृत विवरण इसमें उपरुक्ष होता है। वसुतन्दि की विस्तृत संस्कृत टीका के साथ यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है।

#### सर्वनस्टि

प्राचीन भारत की विश्ववस्थ्य सम्बन्धी माम्यताओं का वर्णन करनेवाला लोक-विभाग नामक प्राकृत प्रत्य धर्वनिष्ट आचार्य ने लिखा था। इसकी रचना काची के पल्लबद्दशीय राजा विह्नवर्गी के राज्य में यन ४५८ में हुई थी। महास के सामीयत्त्री पाटलिग्राम (वर्तमान कुटुलोर) में लिखित यह मुख्यन्य उपलब्ध नहीं है—लगमग एक हुडार वर्ष बाद विहसूद डाटा किया गया उसका सस्कृत रूपान्दर प्रकाशित हो चुका है। [प. प्रेमी ने जैन साहित्य और इतिहास में इन दोनो आचार्यों के विषय में विस्तृत विवेचन किया ही।]

### देविष

स्णूलभद्र, स्कन्दिल और नागार्जुन द्वारा आपमो के सकलन के लिए किये गये प्रपालो का उल्लेख कार हो चुका है। बीर सबत् ९८० (पाठान्तर के अनुसार ९९३) में इस प्रकार का अनितम प्रयत्न देविष के नेतृत्व में वलधी में आयोजित सम्मेलन में हुआ। इस समय आचार आदि अन, प्रवाचना आदि उपपा, दवार्वकालिक आदि मुल्यूत तथा व्यवहार आदि छेदसूत्र इन आगमो का जो पाठ मिलता है वह देविष द्वारा सम्पादित रूप में ही है। जान के विभिन्न सरक्यों का विवेचन करनेवाला नम्दीसूत्र नामक प्रत्य में हो है। जान के विभिन्न सरक्यों का विवेचन करनेवाला नम्दीसूत्र नामक प्रत्य मी हन्ही की रचना है जो कई संस्वरणों में प्रकार हो चुका है। इतके प्रारस्भ में आगमो को परम्परा किन वाचकाचारों के माध्यम से प्राप्त हुई उनकी प्रवासक्य नामाएँ भी है जिनका पहले व्यवस्थान उल्लेख कर चुके है। उपर वर्णित नागार्जुन के बाद इस में गोबिन्द, मृतदित्र, लोहिस्य और दुसगणी इन आचारों को वन्दन किया है। करन्दुल में देविष की प्रवास में एक गाया है। इसके उत्पर उल्लिखत आचारों के बाद कम्मू, निदय, देविषणी, स्थिय तथा हु मारपर्म इन आचारों के नाम है उपा अन्त में देविष की प्रत्या में एक गाया है। इसके उत्पर उल्लिखत आचारों के बाद क्यून, निदय, होतार्थी, स्थिय तथा हु मारपर्म इन आचारों के नाम है उपा अन्त

### अन्य आचार्यं

इस शताब्दी के अन्य आचार्यों मे हरिवंशपुराण की गुरूपरम्परा मे जिल्लाखित नागहस्ती, नन्दिपेण, दीपसेन तथा घरसेन का समावेश होता है।

शिलालेखों से भी इस शताब्दी के कुछ बाचायों का परिचय मिलता है। इसमें एक मध्यप्रदेश में विदिशा के निकट उदयगिरि पहाडी की गुहा में प्राप्त हुआ है। इसके

सह नगर उस समय सौराष्ट्र के मेवक वशीय राजाओं की राजधानी था। वर्त मान भावनगर के समीप बता मामक ग्राम के रूप में यह पहचाना गया है।

अनुसार आचार्य भद्र की परम्परा के बोधमाँ आचार्य के शिष्य शंकर ने सन् ४२६ में पार्स्वतीर्यकर की प्रतिमा को स्थापना की बी। यह सुन्दर प्रतिमा अब भी उक्त गृहा में बियमान है। दूसरा लेख बन् ४३३ का है। यह मयुरा में प्राप्त जिनमूर्ति की स्थापना कोटिक गण की विद्यावरों शासा के आचार्य दक्तिल के उपदेश से प्रहमित्रपालिट की पत्नी स्यामाल्या ने की बी।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख ९१-९२ ]

कर्मप्रकृति और शतक नामक प्राकृत ग्रन्थों के रचयिता शिवशर्मों भी इसी शताब्दी के ब्राचार्य माने जाते हैं। इन दो ग्रन्थों में जीवो के कर्मबन्य का विवरण दिया गया है।

भीदत्त इस शताब्दी के प्रसिद्ध तपस्वी और वादी थे। इनका नाम पूज्यभाद के जैनेन्द्रव्याकरण में उरिल्लितत है। जिनतेन के आदिपुराण में इनकी प्रशंसा में एक एमोक है। विद्यानन्द के तत्त्वार्यराजेकवार्तिक के जनुसार इन्होंने ६३ वादियों को पराजित किया था। इनका चन्य जलनिर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

# श्रीवोर निर्वाण संवत की ग्यारहवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् ४७३ से ५७३ ]

## यतिवषभ

क्यायप्राभृत के चूणिसूत्र के कर्ती के रूप में यतिवृषम का उल्लेख उत्पर हो चुका है। इनका दूसरा महत्वपूर्ण अन्य तिलोयपण्याती है। बाठ हुबार हलोको जितने विस्तृत इस प्राकृत अन्य में स्वर्ग, पृथ्वी और नरक इन तीनो लोको के सम्बन्ध में प्राचीन मान्यताओं का विस्तृत वर्णन है। यह दो खण्डो में प्रकारित हो चुका है। पणित के विषय में दो हुबार हलोको में पट्वरणस्वरूप यह अन्य मी यतिवृषम ने लिखा या जो उतल्क्ष नहीं है। तिलोयपण्याती में बीर सवत् १००० तक के भारतीय राजवशो का उल्लेख है—इसके कुछ ही वर्ष बाद इस गन्य को रचना हुई होंगी।

हरियेण के कवाकोश में प्राप्त एक कथा के अनुशार यतिवृपभ शायस्ती नगर में राजा जरमेंन को धर्मोपरेश देने गये थे। बहुँ किसी शबु द्वारा मंत्रे गये एक गुमत्तर ने यतिवृपभ के शिष्प का बेश धारण कर राजा की एकान्त में हत्या कर दी। तब अँन सच की राजयात के करूक से बचाने क लिए यतिवृपभ ने आस्मबल्धिना किया था।

[तिलोयपण्यती की प्रस्तावना में डॉ होरालाल जैन व डॉ उपाय्ये ने प्रन्यकर्ती व प्रन्य के बारे में विस्नृत विवेचन किया है। प प्रेमी का जैन साहित्य और इतिहास में सकलित निबन्ध भी महत्त्वपूर्ण है।

## शिवार्यं

शीतीभूत जगद् यस्य वाचाराध्य चतुष्टयम् । मोक्षमार्गं स पायात्र शिवकोटिमुनीश्वर ॥

—जिनसेन-महापुराण प्रारम्भ

आराधना नामक महत्त्वपूर्ण प्राकृत ग्रन्थ की रचना शिवार्य ने की थी। ये जिननन्दि, सर्वेगुप्त और मित्रनन्दि के शिष्य थे। जिनक्षेन के उपर्युक्त क्लोक के अनुसार इनका नाम शिवकोटि इस रूप में भी प्रसिद्ध था।

आराधना—जिसे भगवती आराधना भी कहा जाता है—२१७० गायाओ का ग्रन्य है। समाधिमरण के विस्तृत विवेचन से इसका प्रारम्भ होता है। जैन सृनियो की आचारपद्धतियो का—जिनमें नम्नता, कैशलीच, अस्नान आदि अभी भी जैनेतर समाज की दृष्टि में लोकविललाण प्रतीत होती है—भावपूर्ण समर्थन इस बन्ध की विशेषता है। ज्ञान, रर्शन, चारित्र कौर तम इन चार बारावनाओं का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। इस सम्बन्ध में अनेक पुरातन कवाओं के उत्लेख भी शिवार्य ने किये हैं। आगे पलकर आरायना की मानावों के दृष्टान्तों के क्यों अनेक कवाकोशों की रचना हुई। आरायना पर वपराजित, लावाबन तथा विवयोजाल को संस्कृत टीकाएँ मिलती है। अमितगति ने इसका संस्कृत में क्यान्दर किया था।

शिवार्य ने संस्कृत में सिद्धिविनिश्चय नामक ग्रन्थ भी लिखा था ऐसा शाकटायन के व्याकरण से ज्ञात होता है. यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पं प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में आराधना पर विस्तृत निवन्च है।

### पुज्यपाव

श्रीपुज्यपादमुनिरप्रतिमीषघाँद्धः जीयाद् विदेहजिनदर्शनपूतगात्र.। यत्पादधौतजलसंस्पर्शप्रभावात् कालायसं किल तदा कनकीचकार॥

इनका मूल नाम देवनन्दि था। उत्कुष्ट बृद्धि के कारण जिनेन्द्रबृद्धि तथा लोक-

पुजित होने से पुज्यपाद ये उनके अन्य नाम प्रसिद्ध हुए ।

पूज्यपाद ने जैन साहित्य में अनेक नये विषयों का प्रारम्भ किया। उनका जैनेन्द्र ज्याकरण संस्कृत भाषा के ज्याकरण के क्षेत्र में किसी जैन विद्वान् द्वारा किया गया गहुना प्रसास है। छन्दों के विषय में उनकी कोई रचना थी जिसकी जयकोर्ति आदि छन्द शास्त्रमों ने चर्चों की है, यह अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार उनके वैद्यकशास्त्र का उपादिस्य ज्ञादि ने उन्लेख किया है, यह भी अप्राप्त है।

पूज्यपाद की प्रकाशित रचनाओं में तत्वार्यमूत्र की सर्वार्यसिद्ध व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। बागम, तर्क और व्याकरण सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण इसमें उपलब्ध होते हैं।

कुन्दकुन्द के अध्यारम सम्बन्धी विचारो का संस्कृत में सरस रूपान्तर पूज्यपाद के इध्टोपदेश तथा समाधितन्त्र इन दो छोटे ग्रन्थों में प्राप्त होता है। आत्मचिन्तन के लिए इनका एक-एक पद्म अमृत्य निधि-जैसा है।

दशभक्ति में पूक्यपाद ने सिद्ध, खुत, चारित्र, योगी, आचार्य, नन्दीस्वर, चैत्य, निर्वाणमूमि, शान्ति और समाधि की भावपूर्ण करुंकुत स्तुतियाँ लिखी है। मुनियो के नित्यपठन में इन्हे स्थान मिला है।

पाणिनीय तथा जैनेन्द्र व्याकरण के न्यास, नयों के विषय से सारसंग्रह नामक ग्रन्य तथा जिनाभिषेकपाठ ये पृज्यपार की अन्य रचनाएँ अप्राप्त हैं।

ज्ञानसागर की तीर्धवन्दना के अनुसार पुज्यपाद का नेत्ररोग पाली नगर मे

१ जैन शिलालेख संग्रह, भाग १, पू. २११ — यह स्तोक सन् १४३३ के लेख में हैं, यह लेख अवणवेसगोत्त के विन्ध्यगिदि पर्वत पर स्थित सिद्वरक्सित के एक स्तम्भ पर हैं।

शान्तिनाधस्तुति की रचना से शान्त हुवा था। यह शान्त्यष्टक स्तुति कई स्तुतिसंघड़ी में प्रकाशित हुई हैं। इन्हीं के दानवर्णन में कहा गया है कि पूज्यपाद ने बारह वर्ष तक एकान्त उपवास की तपस्या की थी।

धीर्षकर्निदिष्ट स्लोक के अनुसार पूज्यपार को औषध ऋदि प्राप्त थी, उन्होंने विदेह के तीर्थकर का दर्शन किया वा तथा उनके चरणजरु से लोहे का स्वर्ण में स्पान्तर

प्रसिद्ध है कि गंग वंश के राजा दुनिनीत पूज्यपाद के शिष्य थे। उनके दूसरे शिष्य अवजनिद ने मदुरा में प्राविक संघ को स्थापना की थी। दक्षिण भारत में सामाजिक गांतिविधियों के केन्द्रों के रूप में मन्दिर का विकास हुआ था। मन्दिरों के किस्से सम्मत्ति दान दी जाती थी। इसकी अवस्था के लिए सायुओं को बेती आदि को देशकों करना आवश्यक हो गया था। सम्भवः हों कारण वजनित्द को प्राविक संघ के रूप में जैन सायुग्धे में एक नया उपक्रम प्रारम्ध करना पड़ा। इस संघ के अनेक प्रमावी आवारों का लागे ययास्यान उल्लेख होंगा। एक विद्वान प्रम्थकर्ती के रूप में वजनिद के सा सादर स्थरण जिनसेन के हरिवज्यपुराण में प्राप्त होंगे। अवजनियंत्रा के एक विश्वकेत होंगा। मनस्तीत्र विज्ञान प्रमावी । अवजनियंत्रा के एक विश्वकेत होंगा। मनस्तीत्र विज्ञान प्रमावी ने अवजनियंत्रा के एक विश्वकेत होंगा। साव स्थानी व्याप्तान के एक विश्वकेत होंगा। यह स्थानी वप्राप्त हों के लिए का नाम ननस्तीत्र बताया गया। यह सभी वप्राप्त हैं।

[समाधितत्त्र की प्रस्तावना में पं. मुख्तार ने पूज्यपाद का विरतृत परिचय दिया है। जैन साहित्य और इतिहास में पं. प्रेमी का निवन्ध भी महत्त्वपूर्ण है। ]

#### पात्रकेसरी

महिमा स पात्रकेसरिगुरो परं भवति यस्य भक्त्यासीत् । पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्यन कर्तुम ॥

समन्तमः को आन्तमीमाता के पठन है प्रभावित होकर पात्रकेसरों ने जैन वर्म स्वीकार किया। क्या के अनुसार से अहिष्णक नगर के राजपुरीहित थे। इनका जिनन्न-गृथसंस्तुति नामक स्तोन समन्तमार को रचनाओं के सान ही तर्करृष्टि से लिखा गया है। तर्कशास्त्र में किसी पक्ष की सिद्धि करने में हेतु का वहा महत्त्व होता है। हो जा बौद्ध आचार्यों ने जो लक्षण बतलाया था उसका सण्यन करने के लिए पात्रकेसरी ने निलक्षणकदर्यन नामक मन्य लिखा था। यह उपलब्ध नही है। शीर्यक निर्दिश्य को क अनुसार इस प्रत्य का आधारमूल युत्र पद्मावती देवी की कुपा से प्राप्त हुआ था। उपा-दिया के करणाणकारक में पात्रकेसरी रचित शस्त्रतन्त्र (शस्त्रक्रिया सम्बन्धी प्रत्य) का उत्तरलेस है। यह भी जभी नहीं मिला है।

[प्रभावन्द्र के कथाकोश में पात्रकेसरी की कथा है, खबणबेलगोल तथा हुम्मच के कई शिलालेखों में इनकी प्रशंसा मिलती हैं। ]

र जैन शिलालेख सग्रह, भाग १, पृ १०१—यह स्त्तोक श्वाणवेलगोश के सन् ११२८ के मश्चियेणप्रशस्ति नामक लेख में हैं।

# नहवाह ( दितीय )

बागमों के संकलन के साथ ही उनके बाध्यम के लिए कहायक प्रणों का निर्माण मी प्रारम्भ हुना। इनमें मुकाह की निर्मुचितों का त्यान यहना है। आचार और सुर-करा ये अंग, रागरेकालिक, उत्तराध्ययन और बावस्थक में मुक्तुक, व्यवहार, नृहत, करन और दाधानुस्तक्त्व में के सुन्न, मूर्यप्रशति उत्पांत तथा संसक की स्वाप्त में प्रकोण इन ११ प्रग्यो पर निर्मुचिता लिखी गयी थीं। इन वन्यों के विधिन्न प्रकरमों का परस्पर सम्बन्ध, पूर्व-प्रणों से सम्बन्ध, कठिन प्रकरमों का अर्थ समझते के किए उपयोगी पुन्ताएं, दुष्टान कर में कथाओं के संकेत बादि समझने के लिए में गायाएँ बड़ी मुन्तरपुर्व हैं।

[ आत्मानन्द जन्मशताब्दी स्मारक शन्य में मुनि बतुरविषय का भद्रवाहु पर विस्तृत केल छपा है। क्वार्ण प्रबन्धकाय, प्रबन्धविन्तामणि कार्य में प्राप्त होती है। रे

### ग्रन्तवादी

सिद्धेत के समान मल्कवायी तर्कशास्त्र के प्रमुख जाता के क्य में प्रसिद्ध हुए थे। प्रभावकचरित, प्रवस्कोश तथा प्रवस्थियतार्थिय में हक्की जीवनकथा वर्षित है। इसके जनुसार इनका जन्म गुकरात की राजधानी कक्की में हुआ था। उस समय इनके मामा आचार्य जितानकर बार-विवाद में एक बीड आचार्य से पराचित हुए थे। इसके फलस्वरूप राखा खिलाकिस्य ने जैन गुनियों को निर्वासित कर दिया तथा शार्तृत्य के प्रसिद्ध तथी को भी बीडों के अधिकार में दे दिया। बालक कबस्या में ही जैन संघ की प्रसिद्ध तथी को भी बीडों के अधिकार में दे दिया। बालक कबस्या में ही जैन संघ की प्रसिद्ध होत्या देखकर मल्कायी तुम्ब हुए बीर दृष्ट निष्यय से अध्ययन में संस्कृत हुए। श्री प्रहुत तथ्या देखकर बालयों को राखा

शिलादित्य की सभा में पराजित कर कोवा हुजा औरत पुन. प्रान्त किया। मल्लवादी का द्वारवार नयफ नामक कम्ब किसी समय बहुत प्रसिद्ध वा, अब यह मूल क्या में नहीं मिलता किन्सु सिंहहीर द्वारा उसपर लिखी बयी टीका प्रकाशित हो गयी है। सम्प्रतिसूत्र को टीका तथा पपचरित्त ये उनके जन्य बन्ध भी अप्रान्त है। मल्लवादी के बन्यु अभित्तवस ने भी तर्कशास्त्र पर कोई सन्य लिखा था, यह भी जभी नहीं मिला है।

#### संघटास और धर्मसेन

प्राकृत कवा साहित्य में बसुदेविहन्दी एक महत्वपूर्ण ग्रन्य है। इसकी रवना संघदास और धर्मसेन आवायों ने की बी। सो अध्यायों के इत ग्रन्य का विस्तार २८ हवार रालोको जितना है। यह अधिकतर नय में है। श्रीकृत्य के पिता मुदेव की साहत और रोमावकारी प्रस्पों से परिपूर्ण यात्राओं का और विवाहों का वर्णन इसके प्रमुख विषय है। प्रसंगोरात आव्धानों में ऋष्मदेव, शानिताय, जम्मूतवामी, तिष्ण अदि अनेक जैन पुराणपुरुषों को कवाएँ विस्तार से बतायों है। प्राकृत में गुणाव्य की बृहत्त्वार एक प्रसिद्ध स्वय था जो अब नही मिलता। इसके संस्कृत संस्पों से मालूम होता है कि सबदास और बससेन ने गुणाव्य की प्रमत्या को धर्मकथा के अगो के रूप में कुशालता से स्वयोजित किया है। प्राकृत मंत्राव्य की दृष्टि से यह रचना प्रत्योप है।

[ मुनि चनुरविजय द्वारा सम्पादित इस ग्रन्थ का पूर्वीर्घ प्रकाशित हुआ है । ]

# वीरदेव, विजयकीति और चन्द्रनन्दि

मैसूर प्रदेश के सालूर तालुके में स्थित गोणमगळ ग्राम ये प्राप्त यो ताझपत्रों से इस प्रदेश के तीन प्राचीन आचार्यों का परिच्य मिल्ला है। गंगवश के महाराज मामववर्मा (द्वितीय) ने अपने राज्य के तरहर्ष वर्ष में पेक्बोल्ल प्राप्त के मूलस्य के जिनमित्र है कि लिए कुमारपुर ग्राम और कुछ भूमि का बान दिया था। ऐता प्रम्प ताम- पत्त में वर्णन है। यह दान आचार्य बोरदेव के उपदेश से दिया गया था। केत्र के वर्णनानुसार ये आचार्य अपने (क्षेन) और इसरों के (क्षेतरा) निवालों के ज्ञाता थे तथा भी वीरशामनक्यी आकाश को प्रकाशित करनेवाले सूर्य के समान थे। इसरे ताझपत्र के अनुसार माथववर्ग के पूत्र कर महाराज कोगुणवर्मा अविनतीत ने अपने राज्य के एकुंच वर्ष में उरदूर शाम के मूलसंय के विनमन्दिर के लिए बेन्नैन्करीन ग्राम दान दिया था। इस दान की अरणा महाराज के उपाध्याय निवयकीति ने दी बी—लेख के अनुसार प्रमुख ये यह भी लेख से ज्ञात हीता है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख ९० और ९४ ]

# कुमारवत्त आदि बाचार्यं

मैसर प्रदेश के बैलगाँव जिले में स्थित इलसी ग्राम परातन समय में पलाशिका नगर के नाम से प्रसिद्ध था तथा कदम्ब वंश के राजाओं का एक प्रमाल स्थान था। यहाँ से प्राप्त सात ताम्रपत्रों से कदम्ब राजाओं द्वारा जिनमन्दिरों को दिये गये दानों का विवरण मिलता है। इनमें से तीन ताम्रपत्रों में पाँच बाचार्यों के नाम मिलते हैं. शेष ताम्रपत्रों में सामान्य रूप से मृतिसंघों का उल्लेख हैं। प्रथम ताम्रपत्र के लेख के अनु-सार राजा रविवर्मा के प्रसाद से प्रतीहार जयकीर्ति ने अष्टाह्विका महापूर्व में जिनपूजा के लिए परुखेटक ग्राम दान दिया था। जयकीति के कल की प्रतिष्ठा का श्रीय निमित्तज्ञान में पारंगत आचार्य बन्धवेण को दिया गया है। इसी लेख में यापनीय संघ के प्रमुख आचार्य कुमारदत्त का वर्णन है-वे परिश्वमपर्वक अनेक शास्त्रो का अध्ययन करते थे तथा उत्तम तपस्यारूपी धन से सम्पन्न थे। इसरे लेख मे राजा हरिवर्मा ने सेनापति सिंह के पत्र मगेश द्वारा निर्मित जिनमन्दिर को वसन्तवाटक ग्राम दान दिया ऐसा वर्णन है। यह दान कर्चक संघ के प्रमुख चन्द्रक्षान्त आचार्य को दिया था। इस संघ के पर्वाचार्य के हप में वारियेण का नाम भी उल्लिखित है। तीसरे लेख में राजा इरिवर्मी ने अहरिष्टि सथ के जिनमन्दिर को मरदे ग्राम दान दिया ऐसा वर्णन है। इस मन्दिर के अधिष्ठाता आचार्य का नाम धर्मनन्दि बताया है। कदम्ब राजाओं के तीन दानलेख घारबाह जिले के देवगिरि नामक ग्राम से भी प्राप्त हुए हैं, इनमें मनिसघों का सामान्य उल्लेख हैं, किसी विशिष्ट आचार्य का नामोल्लेख नही है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १००, १०३, १०४ ]

## जिननन्दि

महाराष्ट्र में कोन्हापुर के समीप अलते धाम से प्राप्त एक ताग्रपत्र से जिननिन्द का परिचय प्राप्त हुआ है। ये कनकोपलसंभुववृत्तमूल गण के आचार्य ये। लेख में हनकी गुकरप्त्यार इस प्रकार बतायी है—समस्त सिद्धान्त के ज्ञाता सिद्धनन्ति के शिष्य चित्रकाचार्य हुए जिन्हे देव भी प्रणाम करते थे, उनके पाँच सौ शिष्यों में प्रमुख नागदेव हुए तथा नागदेव के शिष्य जिननन्ति हुए। ये अनेक राजाओ द्वारा सम्मानित महान् तपस्वी और शास्त्रों के ज्ञाता ये। चानुक्य यंश के महाराज पुलकेशी (प्रथम ) ने इन्हें त्रिमुबनतिलक जिनमन्दिर के लिए भूमिसन दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १०६ ]

# गुहनन्दि

बंगाल में राजशाही जिले के पहाड्युर से प्राप्त वास्रपत्र से इस प्रदेश के एक पुरातन जैन मठ का परिचय मिलता है। वटगोहाली ग्राम (वर्तमान गोआलभिटा) में स्थित यह मठ काशी के पंचस्तूपनिकाय के आचार्य गृहनन्दि के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारी संचालित या। बाह्मण नायशर्मी ने सन् ४७९ में इस मठ को कुछ भूमि दान दी थी। जिन शिकालेज संग्रह. भाग ४. लेख १९]

## ক্ৰম কাৰায়

इस शताब्दी के अन्य बाचार्यों में हरिवंशपुराण की गुरुपरम्परा में उल्लिखित भर्मसेन, सिद्रसेन, नन्दियेण और ईस्वरसेन का समावेश होता है।

उद्योतन को कुबल्यमाला क्या को प्रधानित से भी इस शताब्दी के कुछ आचारों का परिचय मिलता हैं। इसमें कहा गया है कि चन्द्रभागा नदी ( वर्तमान चिनाब ) के तीर पर प्याह्मा नगर में राजा तीरमाण ने गुस्तक्षीय जैन आचार्य हरिगृत का उपदेश सुना था। हरिगृत के शिष्य देवगुत का निपृत्यचरित्र नामक प्रन्य उद्योतन के समय प्रसिद्ध था। यह अभी प्रांत नहीं हुआ है।

पंचसप्रह नामक प्राकृत ग्रन्थ के रचयिता चन्द्रिय भी इस शताब्दी के माने जाते हैं। इस ग्रन्थ भे जीवों के कर्मबन्ध का विवरण दिया गया है।

# श्रीवीर निर्वाण संबत् की बारहवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् ५७३ से ६७३ ]

## मानतंग

क्रमका मक्तामरस्तोव समध जैन समाव में बहुत कोक्रियेय रहा है। उत्कट प्रीक्त और अल्कारों से विनुधित साहित्यक संस्कृत भाषा का सुन्दर समन्यय इस स्तौत में मिलता है। प्राकृत में क्षाका मायुक्त स्तोत में मिलता है। प्राकृत में क्षाका मायुक्त को स्वीत बाण और मयुक्त को स्ताव को स्वाव और मयुक्त को समाव हो। क्षा है कि सयुक्त को कुछरोग सुर्यक्षतक के प्रभाव से हुए हुआ तथा वाण के कट हुए हाद-पैर चन्द्रीशतक के प्रभाव से ठीक हो गये। राजा हुर्य ने ऐसा ही कोई चनस्कार जैन आचार्य से भी देखने की इच्छा प्रकट की तब मानुक्त को सारा है। क्षा है कि समुद्र को क्षा प्रभाव से देख कारापृक्त में वन्द्र किया गया बहुँ। सक्तामरस्तोत की रचना के प्रभाव से वे बन्धनमुक्त हो गये।

[ प्रबन्धिचन्तामणि में हर्ष के स्थान पर भोज राजा का नाम मिलता है ]

### জিন্সর

आगमों के व्यास्थाकारों में भहवाहु के बाद जिनभद्र का स्थान महस्वपूर्ण है। एनका विशेषावस्थक भाष्य सन् ६०६ में पूर्ण हुवा था। बावस्थकपुत्र की हह ज्यास्था में रूपमा २ ६०० गायाएँ हैं। जान, नय निक्षेत्र, परमेद्वी, यणयर आदि का विस्तृत विवेचन इस्त्रे प्राप्त होता है। इनका इस्त्रा महस्यपूर्ण बन्ध जीतकस्य (भूत और प्राप्त्र) है जिसमें भूतियों के प्रायश्वित सम्बन्धी नियमों का वर्णन है। वृत्त्त संस्कृती और वृद्त् क्षेत्रसमास इन बन्धों में विनगद्र ने चार गतियों और तीन लोकों के वियय में प्राचीन मान्यताओं का विस्तृत वर्णन किया है। विशेषणवर्ती इनकी एक और रचना है। [ व्यं जयवीशवस्त्र औन के प्राकृत साहित्य का इतिहास के विनिन्न प्रकरणों से संक्रित ।]

# प्रभावन्त्र और रविकीति

मैनूर प्रदेश के चारवाड़ जिले में बाड़र ग्राम से प्राप्त एक शिलालेख से परलूरगण के आवार्य प्रभावन्द्र का परिचय मिलता है। ये विनयनस्टि के शिष्य वासूदेव के शिष्य थे। इन्हें चालुक्य वंश के महाराज कीतिवर्मा (प्रथम ) के राज्यकाल में दोण, एक बादि ग्रामपतियों ने एक जिनमन्दिर के लिए भूमिदान दिया था। इस लेख की स्थापना धर्मगामुण्ड के पुत्र श्रीपाल ने की थो जो प्रभावन्त्र का शिष्य था।

इसी प्रदेश के विवादूर किले में ऐहोले बाग में एक भव्य जिनमन्दिर से एक विस्तृत शिलालेख प्राप्त हुवा है। कीर्तिवर्ग के पुत्र पुलकेशी (द्वितीय) के दिनिकय का मुन्दर वर्णन इस लेख में प्राप्त होता है। इस रावा के प्रसार से इस निस्तिर का तिर्माण रिक्शिति ने सन् ६३५ में करवाया था। उत्तर करिता के कारण वे कालिया का और भारति के समक्ता माने जाते में ऐसा लेख के अन्त में कहा गया है। इस प्रकार इन दोनो महाकवियों के समयनिर्णय का एक महत्वपूर्ण आधार इस लेख में प्राप्त होता है। मैसूर प्रदेश के उपलब्ध जिनमन्दिरों में ऐहोले का यह मन्दिर सबसे प्राचीन समक्ता जाता है। इसो समय के लगभग चालुक्यों की राजधानी बातापि (वर्तमान बदार्मा) में उत्कीण मुझाओं में भी कुछ सन्दर जिनमन्दिरों में होती है।

जिन शिलालेख सबद भाग २ लेख १०७-१०८ ]

## यस्य आसार्य

इस शताब्दी के अन्य आचार्यों में हरिवशपुराण की गुरुपरम्परा मे उल्लिखित नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धतेन और भीमसेन का समावेश होता है।

उद्योतन की कुवलयमाला कथा की प्रशस्ति में उस्लिखित देवगृत के शिष्प शिवचन और उनके शिष्प मध्यस्त इस शताब्दी में हुए थे। शिवचन्द्र के विषय म कहा गया है कि वे जिनदर्शन के लिए मिस्लमाल नगर में रहे थे। अब यह नगर मिनमाल नामक छोटा गाँव है। राजस्थान में स्थित इस नगर को उस ममय राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ था।

विशेषाबस्यक टीका के कर्ता कोठ्याचार्य तथा उपदेशमाला के कर्ता धर्मदास भी इसी शताब्दी के माने जाते हैं। उपदेशमाला पर अनेक टीकाएँ प्राप्त हुई है जिनमें कथाओ द्वारा धर्मोप्देश दिया गया है।

खरवावेजगोल के शिकालेख में लिपि के स्वरूप को देवकर सन् ६५० के आस-पास के माने गये मुख्य लेख हैं। इनमें बलदेद, शान्तिसेन और ऑरहनींम इन आचारों के समाधिमण्य का उल्लेख हैं। शान्तिसेन के विषय में कहा गया है कि प्रवाह और चन्द्रयुम डारा समृद्धि को प्रान्त हुए जिनवर्म का तेज सीण होने पर शान्तिसेन के प्रभाव से उससा पुनरुषान हुजा। ऑरहनींस के विषय में कहा गया है कि इनके अनेक शिक्य ये तथा इनके समाधिमरण के समय दिष्टकराज उपस्थित से। जैन शिकालेख समह भाग १ में ये लेख सम्मादित हुए हैं।

# श्रीवीर निर्वाण संवत् की तेरहवीं श्रताब्दी

[ ईसवी सन् ६७३ से ७७३ ]

# बटासिहनन्दि

जैन आवार्यों द्वारा संस्कृत में लिमित लिलत साहित्य में जटासिहृतिन के बरामचरित का स्थान प्रथम और उत्तम है। उद्बोतन, दोनों जिनसेन, पबल, चामुग्र-राय जादि समर्थ कवियों ने उनकी प्रशास को है। बराम एक बीर राजनुमार या जिसे सीतेलों मों कीर विश्वामधाती मन्त्री के राव्यन्त्रों से निर्वासित होना पड़ा, उत्तने अपनी बीरता और साहस से प्रतिकृत स्थिति पर विजय पानी और एक नये राज्य की स्थापना की। अन्त में तीर्यंकर नेमिनाथ के गणभर बरदत से दीक्षा लेकर उसने तपस्या की और निर्वाण प्राप्त किमा। विविध रनों के परिपोध कहित इस कथा के माध्यम से आवार्य ने जैनममं के सिद्धान्तों का मुन्दर वर्णन किया है। बौद साहित्य में अश्वयोध की कृतियों का यो महस्य है वहीं जैन साहित्य में जटातिहृत्यन्त्र की इस कृति का है।

मैसूर प्रदेश के रावचूर जिले में स्थित कोष्पल नगर पुरातन समय में कोष्पल कहलाता या तथा एक पवित्र तीर्य के रूप में प्रसिद्ध था। इसके समीप की पहारी पर आवार्य जटासिंहनिय के चरणिषद्ध है जिन्हें चात्रया नामक खात्रक ने उस्कोर्ण करावा था, सम्प्रदात यही उनके समाधिमरण का स्थान है। इनकी प्रशंसा जटिल या जटाचार्य इस सिंसित नाम से भी की बारी है।

[ डॉ आ. ने उपाध्ये द्वारा सम्यादित बरामचरित माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बन्मई से प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रस्तावना में सम्यादक ने लेखक और कृति से सम्बद्ध विषयों का विस्तृत विवेचन किया है।

## रविषेण

हनका पराचरित परापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसका हिन्दी अनुवादों के माध्यम से काफी प्रचार रहा है। १२३ अध्यायों के और लगामग १८ हवार कोकों के इस प्रस्थ की समाप्ति और संवत १२०३ = वत ६७६ में हुई थी। प्रस्थकर्ती ने अपनी परमारा के चार पूर्वाचारों के नाम बतावें हैं—हम्द्रगुक-दिवाकरयति-अहं-मुनि-लक्ष्मण-सेन (प्रस्थकर्ती के मुक)। विशव के प्राइत पर्याचरित का संस्कृत-भागी विद्यानों के लिए किया गया परलवित क्यान्तर होने पर भी काष्य-सोन्दर्य की दृष्टि से यह प्रस्थ

पठनीय है। इसीलिए उद्योतन ने कुबल्यमाला में तथा जिनसेन ने हरिवंजपुराण में रिवरेण का सादर स्मरण किया है। स्वयम्भूदेन का अपभ्रंश पठमवरित रिवरेण के ही ग्रन्थ पर आधारित है।

[ पं. प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में रविषेण पर एक निबन्ध है । ]

### जिनदास

निर्मुक्त और प्राच्यों के बाद आगमों के अध्ययन में सहायक प्रन्थों में जिनतात की चूंजियों का स्थान महत्त्वपूर्ण हैं। आचाराय, मुक्कताय, ध्यास्त्राप्त्रासि, अन्युद्धीप-प्रमति, आदयक, दशकेतिक, उत्तराध्ययन, निशीय, दशाजुदक्कम, नन्धी और अनु योगद्वार इन त्यारह पन्चों पर चूंजियों प्राप्त हैं। इत्य से निशीयसूत्र की चूंजि सन् ६७६ में पूर्ण हुई यो तथा विस्तार से शब्से बती हैं। प्राचीन प्राकृत बत्यों के स्पर्टीकरण के साथ ही इन वृज्यों में के मनोरक, उपदेशास्त्रक और ऐतिहासिक कथाएँ मी मिलती है इस्तिल्य साहिटियक इंग्टि से भी इनका विशेष महत्व हैं।

[ डॉ. जगदीशचन्द्र जैन के प्राकृत साहित्य का इतिहास से सकलित । ]

### जनगरेन बादि बानाएँ

मैसूर प्रदेश के चारवाड डिक्ट में लक्ष्मेश्वर नगर है। इसका पुरातन समय में पुरितर, पुलियरे या इलियरे यह नाम था। यहाँ निमाना का एक मध्य मन्दिर है जिसे संवितनेक मनिद या इलियरे यह नाम था। यहाँ निमाना का एक मध्य मन्दिर है जिसे संवितनेक मनिद या इलियरे यह तम जाता था। यहाँ ८० पनिदानों का एक वित्तत्त विश्व के वाचार्य हम तीये की देवभाल करते थे। बदामों के चालुक्य बंध के महाराज वित्तादिश्य ने सन् ५८६ में इस गण के एक जावार्य (जिनका नाम जस्पण्ट है) को हुछ दान दिया था। इनके पुत्र बहुराज वित्तादादिश्य ने तम् ५८६ में दिवा महाराज वित्तादिश्य ने वाच भाव प्रताप के विश्व के कर्दम नामक गाँव दान दिया था। उदयदेव पूज्यपाद के शिष्य वे तथा महाराज वित्तादिश्य के उपाध्यात रहे थे। विज्ञादिश्य के जुणक्षात दिया था। उदयदेव पूज्यपाद के शिष्य वे तथा महाराज वित्तादिश्य के उपाध्यात रहे थे। विज्ञादिश्य के जुणक्षात विद्या या। उदयदेव पूज्यपाद के शिष्य वे तथा महाराज वित्तावारित्य के एक स्थान पवल जिलनालज का जीव्योंद्वार कराया वा तथा बालामी समय में जीपोंद्वार कराया वा तथा बालामी समय के जीपोंद्वार कराया वित्र के लिए के लिए के स्था वित्र कराया वित्र वित्र कराया वित्र कर

जिन शिलालेख संग्रह, भाग २. लेख १११, ११३, ११४ <u>]</u>

#### आर्यनन्दि आदि आवार्यं

तमिलनाडु में जैन आचायों के विहार का उल्लेख भद्रबाहु के शिष्प विशासाचार्य तथा घरसेन के शिष्य भूतबिल की जीवनकषा में आ चुका है। इस प्रदेश की प्राचीन तमिल भाषा में करल, नासवियार कावि महस्वपूर्ण बैन बन्ध भी मिलते हैं। इनके कर्ता और समय व्यक्ति के विवय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त न होने से उत्पर इनका निवरण नही दिया जा सका । तमिल प्रदेश में जैन समाब की इस महस्वपर्ण स्थिति की सन ६०० के आसपास ज्ञिनभक्ति आल्दोलन से बड़ा आधात पहेंचा । उस समय अलेक जैन-मनियों को विरोधी साम्प्रदायिक गतिविधियों के कारण आत्मविद्धान करना पड़ा. जिसके दश्य मदरा के मीनाक्षी मन्दिर में अभी भी दिखाये वाते हैं। इस दरदस्था के समय में जैन समाज को पन सगठन में जिन बाचायों ने भाग किया उनमें अपर्यनन्दि प्रमुख थे। मदुरा के समीपवर्ती बानैमरी, बळगरमरी, उत्तमपालैयम्, कीलक्क्रीह, कोगरपिलयगलम आदि बनेक स्थानो की पहाडियो में उस्कीण जिनमतियो के शिस्मलेखों में आयनन्दि का नाम मिलता है। इनमें तिथि का उल्लेख नही है फिर भी अकारो की बनावट से विशेषज्ञों ने इनका समय सन ७०० के बासपास निश्चित किया है। की लक्कि के लेख में अपर्यनिन्द की माता का नाम गणमति बताया है। यहाँ गुणसेन-वर्धमान-गुणसेन (द्वितीय) तथा कनकर्नन्द-अभिनन्दन-अभिमण्डल-अभिनन्दन (दितीय) इन दो आचायपरम्पराजों के उल्लेख भी हैं। मतप्पिट ग्राम के लेख में अधीय-वासी-गणसेन-कनकवीर यह परम्परा उल्लिखित है। यही के एक अन्य लेख में अष्टोप-वासी गुरु के शिष्य माधनन्ति का नाम मिलता है।

[ जैनिजम इन साउथ इण्डिया में डॉ देसाई ने इन लेखों का विस्तृत परिचय दिया है। ो

## अकलकदेव

जैन तकशास्त्र के परिपक्ष रूप का दर्धन करुठकरेव के प्रन्यों में होता है। वौद पिकतों के काशों में का समृत्य दिए हमने जीवन के काशों में का समृत्य दिए हमने जीवन के विषय म प्रभावन्त्र के क्याकोंग्र में कुछ वर्णन है तथा अवध्यस्त्रमांक के मन्त्र जीवन के विषय म प्रभावन्त्र के क्याकोंग्र में कुछ वर्णन है तथा अवध्यस्त्रमांक के मन्त्र में अध्यस्त्र माने कि समृत्य के कुछ वर्णन है तथा अवध्यस्त्र माने कि समृत्य का स्वत्र में स्वत्र के कुछ वर्णन है तथा माने अध्यस्त्र पत्र माने कि समृत्य का स्वत्र माने कि स्वत्र माने स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने स्वत्र माने स्वत्र माने स्वत्र माने स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने कि स्वत्र माने स्वत्र माने कि स्वत्र माने किया माने किया

अकलक की कृतियों में तत्वार्यसूत्र की टीका तत्त्वार्यवार्तिक—जिसे राजवार्तिकः

भी कहा जाता है— एवसे विस्तृत है। क्यमण १६ हजार स्लोकों जितना इसका विस्तार है। इसके प्रथम और लागुर्व जम्मार्थ विलेख महत्त्वपूर्ण है— इनमें मोक्ष और जीवरनस्थ सम्बन्धी विभिन्न विचारों का वरीसण प्राप्त होता है। अष्टवारी समन्त्रम कृत कार्य-मीमासा की व्यास्था है—नाम के अनुसार इसका विस्तार आठ तो स्लोकों जितना है। क्ष्मीयास्थ्य में प्रमाण, नय और प्रवचन ये तीन प्रकरण हैं। न्यायवितित्वय ये भी तीन प्रकरण हैं, इनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आयम इन तीन प्रमाणों का विवेचन है। प्रमाणसंग्रह में ९ प्रकरण हैं, इनमें प्रमाण, नय, जीन, सबंब आदि विचयों का विवेचन है। प्रमाणसंग्रह में ९ प्रकरण हैं, इनमें प्रमाण, नय, जीन, सबंब आदि विचयों का विवेचन है। हो इन वार प्रत्यों में मूल स्लोकों के साथ गढ़ स्वय्टीकरणस्थक अंश भी अकलंकदेव ने जोड़ा है।

जैन पण्डितो में अकलंक के प्रम्यो का बड़ा आदर हुआ। अष्टराती पर विद्यानम्ब ने, लायोपसम्ब पर अभयवन्द्र और प्रमाचन्द्र ने, न्यायोपितस्वय पर बाहिराज ने तथा प्रमाणमंत्रह और सिद्धितिनस्य पर अनन्तवीय ने विस्तृत व्याक्याएँ लिखी है। माणिक्य-नीत्व का परीक्षामक अक्टकंद्रेश्व के ही विचारों का सुम्बद्ध रूप प्रस्तुत करता है।

[ आयुनिक समय में पं महेन्द्रकुमार हारा अकलंक के सन्यों के लिए लिखी गयी प्रस्तावनाएँ महत्त्वपूर्ण है, इनमें सिद्धिविनिश्चय की प्रस्तावना विशेष विस्तृत है।

# हरिभद्र

इतका जन्म चित्तीड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुलक्रमागत बेदादि ग्रन्थों का अध्ययन पूर्ण होने पर जान के गर्व है इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जिसका बचन मैं न समझ सकूँ उसका शिष्प्यत्व स्वीकार करूँगा। एक बार बाकिनी महतरा नामक जैन साध्यी आपमों का पठन रही थी। उनकी प्राह्मत नाथ्या का अर्थ हरिभद्र नहीं समझ सके और प्रतिज्ञानुसार उनकी मेवा में शिष्य-च्य ने उपस्थित हुए। साध्यी ने अपने गुरु जिनस्प्रमूर्ति है उनकी मेंट करायी। उनके मुनर्विधा प्रहण कर आगमो का विधिवत् अध्ययन होने पर हरिभद्र को आचार्य पद दिया गया।

हिरमद्र के दो शिष्यो—हंस और परमहंस की कथा—वो प्रभावकचरित, प्रवन्यकांश आर्थि में उसलक्ष्य है—अवलंक-निफल्कंक के समान है—अवलं तु बीद निद्वालों का अध्ययन करने के लिए वे किसी बौद कर में गुन्त करने रहे और वास्तरिकता प्रकट होने पर बौदों में उनकी हम्या कर दी ऐसा कहा गया है। इससे सुख्य होकर हिर्मिद्र ने भी बौद्रों को बाद मे पराजित कर मृत्युद्ध देने का सकत्य किया किन्तु मुद्द झार समझाये जाने पर वह संकल्प कोड दिया। हरियह की अनेक रचनाओं के अन्तिम रक्तेक में भवविष्ट सह संकल्प कोड दिया। हरियह की अनेक रचनाओं के अन्तिम रक्तेक में भवविष्ट सह संकल्प कोड दिया। हरियह की समझान स्वाह हो भवविष्ट सह संकल्प कोड स्वाह है जो इसी शिष्य-विरह का सुचक्त माना गया है।

विस्तार, विविधता और गुणवंता इन सीको बुहियों से हरिनद्र की रचनाएँ जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण हैं। परम्मरामुद्यार इनके कुछ बन्धों की सब्दा १४४४ कही गयी है। इसमें कुछ बतिवायीकि हो सकती हैं। तत्त्वार्थ के बन्धार को छोड़कर सामानों का अध्ययन प्राकृत भाषा तक सीमित था। हरिनद्र ने बाबच्यक, प्रजापना, नन्दी, जनुषीप-हार, ओपिनपुंकि, दशवैकालिक, जीवाभिगम, बन्नुद्वीपत्रहान्त आदि आगम-बन्धी पर सस्कृत रोकाओं की रचना की विसस्ते सस्कृतभाषी विद्वानों के किए इन आगमों का अध्ययन सुकर हुआ। पूराने प्राकृत व्याख्या साहित्य में आयो हुई अनेक कथाजों से ये रोकार्य स्थापित है।

अनेकान्तवयरताका, अनेकान्तवादप्रदेश, शास्त्रवातीसमुख्य आदि प्रम्थी में विभिन्न भारतीय दर्शनों के तत्त्वों का जैन दृष्टि से परीक्षण कर हरिमद्र ने जैन तत्त्वों को तर्कशास्त्र के अनुकूल विद्व किया है। यद्दर्शनसमुख्य नामक सिन्नार प्रस्त में उन्होंने जीव, जनत् और धर्म सम्बन्धी भारतीय दर्शनों को मान्यताएँ प्रामाणिक रूप में सकस्त्रित को है।

समरादित्यकवा और पूर्तांच्यान ये उनके ग्रन्थ प्राकृत के साहित्यक सौन्दर्य के िलए प्रमिख है। ममरादित्यकवा में क्रांच कथाय की भयकरता गुणसेन और अभिनशर्मा के दन जन्मों को कहानी दवाकर स्पष्ट की है। इस विस्तृत कवायस्य में मारतीय जीवन की विविध छटाओं का मनीहर, सूक्ष्म व अलकृत चित्रण उपलब्ध होता है। धूर्तांच्यान में ब्राह्मणों की पूराणकपाओं की अनिश्वसनीयता व्यय्य कवाओं के माध्यम से स्पष्ट की है।

योगिबन्दु, योगर्दृष्टिसमुन्त्रम्, योगिबिशका आदि से लोकप्रसिद्ध पातजल योग की प्रक्रियाओं का जैन परम्परा से समन्त्रम् स्थापित करने का सफल प्रयत्न हरिग्रह्म ने किया है। इस विषय का उनका विवेचन जैन साहित्य में एक नयी विचारसरणी का प्रारम्भ बिन्दु सिद्ध हुआ।

सावयपण्णती, दसणसत्तरी, पजवस्तुक आदि में गृहस्थो और मुनियो के आचार-विचारों का विस्तृत प्रतिपादन हरिभद्र ने किया है।

धर्मिबन्दु, उपदेशपद, सम्बोधमकरण, अष्टकप्रकरण, पोडसक, विधिका आदि छोटे-छोटे प्रकरणो में विविध्व दार्शिनक और सामिक विषयो का सक्षित किन्तु प्रमाची वर्णन उपकल्प होता हैं। बपने समय के समाज में प्रयोचित सुपार के लिए अनेक पुननाएँ हममे प्राप्त होती हैं। हिंगाड ने अपने अनेक ग्रन्थों पर स्वब छोटे-बडे विवरण भी किन्ने हैं।

[ हरिभद्र-विषयक साहित्य विशाल है। अनेकान्तक्यपताका की श्री कापिंडया लिखित प्रस्तावना तथा धूर्ताक्यान की डॉ उपाध्ये लिखित प्रस्तावना विशेष महत्त्वपूर्ण है। ]

# संघवास ( द्वितीय )

आवस्यक सूत्र के जिनगद्र कुत शाब्य का उस्केख उत्तर हुआ है। इसके लगमग एक घटावरी बाद धवदाव ने निशीय, नृहत्कस्य और व्यवहार इन सूत्र प्रत्यो पर विस्तुच प्राप्य छिखे। प्राक्त प्राप्य में लिखित इन प्राप्यों से साय्नेनीवन और तकालोन समाव के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दुष्टानों के रूप में करें मनोरंवक कवारों भी भाष्यों में प्राप्त होती हैं। उत्तराज्यन, दशवैकालिक, पिष्ठनिर्मुक्ति और ओषनिर्मुक्ति पर भी माच्य प्राप्त है किन्तु इनके करा के विषय में हुछ जात नहीं है।

[ डॉ जगदीशचन्द्र जैन के प्राकृत साहित्य का इतिहास से सकीलत ]

# शोलगुण

मुनरात के बावडा वश के सस्यापक वनराव का प्रारम्भिक जीवन साधारण अवस्था में बीता था। बाक वय में उसका विद्यालयन शीलगुण सूरि के पास हुआ। था। सन् ७४५ में अणहिलपुर रावधानी को स्थापना करते समय वनराव ने आदरपूर्वक गृह को वहीं आमन्तित किया और उनके उपदेश के अनुसार पारवंताय मन्दिर का निर्माण कराया। यह मन्दिर पचासर पारवंताय के नाम से अभी भी प्रसिद्ध है तथा इसमें पूजक रूप में वनराज की मृति भी स्थापित है। शीलगुण है प्रारम्भ हुई जैन गृहजों के सम्मान की परम्परा गृहपात में पीच वाताबियों तक चलती रही। यहाँ के राजधानों के कुल-क्षमायत शैन सम्भाव से सम्भाव सम्भाव से सम्भाव से सम्भाव से सम्भाव से सम्भाव सम्य सम्भाव सम्भाव

[ प्रबन्धचिन्तामणि, प्र १, प्र ४ ]

## वन्य जाचार्यं

इस शताब्दी के अन्य आषायों से हरिवशपुराण की गुरू-परम्परा म जिल्लीवत जिनसेन, शानितयेण, जयसेन और अभितसेन का समावेश होता है। अयसेन के विषय में कहा गया है कि उन्होंने पद्युष्टमिद्धान्त का अध्ययन किया चा तथा व्याकरणशास्त्र के वे से में कहा गया हिस्स में। अमितसेन के विषय में कहा गया है कि वे सी वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर चुके ये तथा शास्त्रदान के लिए प्रसिद्ध थे। इनके गुरुबन्ध कीतियेण हो हरिवशपुराणकर्ता जिनसेन के गुरु थे।

उद्योतन की कुनव्यमानाकवा की प्रयस्ति में उस्तिति आवाय यसदत्त के विषय इस शताबी में हुए थे। नाम, निक्त, सम्मद्र दुर्ग, आसिशमी और बटेस्टर ये इसके नाम बताये हैं। इसके उपदेश के गुकर देश में अनेक जिनसम्बर बनवाये गये थे। इनके विषय तहनार्थ ही उद्देशित के गुकरेश

हरिवशपुराण में प्रशसित सुलोचना कमा के कही महासेन, उत्प्रेक्षा अलकार के जिए प्रसिद्ध शान्त ( शान्तियेण ), गद्य-पद्य में विशेष योग्यता के लिए प्रसिद्ध विशेषवादी तद्या वर्षमानपुराण के कहीं आदित्य इसी शहाब्दी के प्रतीत होते हैं। इन चारों के प्रस्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार कुवलयमाला में प्रशंसित राजींप प्रभंजन का यशोचरचरित भी अभी प्राप्त नहीं हवा है।

प्रभावकचरित में बणित मानदेद सूरि का नुतान्त मी इसी शताब्दी का प्रतीत होता है। इनकी शान्तिनाचस्तुति के प्रभाव से तक्षाधिका नगर में फैले हुए संक्रामक रोग शान्त हुए थे ऐसा इस कथा में कहा गया है।

व्यवयवेलगोल के चिकालेकों में खिपि के प्राचीन रूप को देखकर सन् ५०० के आसपास जिनका समय निर्धारित किया गया है ऐसे कई लेख है। इनमें उच्छिषित आसपों में मीनिगुर के चिच्य गुणवेत और वृषमनिन्द, बस्सेत के खिच्य वर्षनेत, पट्टिनिगुर के सिच्य उपसेत, अध्यक्षरेत के जिय्य नागरेत आदि के नाम पाये आते हैं। इनकी इन संस्था तीस है। जैन खिलालेक्स संबह माग १ में इनका पूरा विवरण दिया गया है। ये सब लेख समाधिमरण के स्मारक हैं।

इसी प्रकार जैन शिकालेख संब्रह माग ४ मे उत्तिलखित कुछ आवार्य भी सन् ७०० के आसपास के हैं। इनमें से वार्यनन्दि आवार्य को सेन्द्रक वंश के रावा इन्द्रणन्द ने भूमिदान दिया था। यह लेख मैसूर प्रदेश के गोकाक नगर से प्राप्त हुआ है। इसी प्रदेश के कुलगाण नगर से प्राप्त लेख के अनुसार गंगवंश के रावा श्रीवस्त्रम पृथ्वीकॉगिण के समय केल्लिगुसूर बाग के जिनगन्दिर के लिए चन्द्रसेन वावार्य को भूमिदान दिया गया था।

भवणबेजगोल के मल्लियेण प्रशस्ति नामक शिलालेख में उल्लिखित श्रीवधरेब और महेब्बर भी इती शतान्त्री के प्रतीत होते हैं। श्रीवधरेब के विषय में कहा गया है कि महाकिंद दखी ने इनकी प्रशंता की थी। महेस्बर के विषय में बता है कि इन्होंने सत्तर वादों में विवय गाया था बहारासस ने इन्होंने पूजा की थी।

# श्रीबीर निर्वाण संवत् की चौदहवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् ७७३ से ८७३ ]

## विमलचन्त

मैनूर प्रदेश के नागमंगल तालुके में देवरहिल्ल ग्राम से प्राप्त तालशासन से हनका परिचय मिलता है। ये निस्तिष के पुलिकक गण्ड के आवारों ये। इनकी गुण्यत्यरार चन्द्रवनिर — कुमारतनिर—कीतिनिर्द—विषण्यत्य हर प्रकार बतलायी है। गायंत्रों के महाराज श्रीपृथ्य के सामन्त वाणयंशीय पृष्वतीनिर्मृत्यराज की पृत्यों कुम्यान्ति ने श्रीपृर के ममीग लोकतिलक नामक विनामन्तिर हम बाच्यां के उपदेश से बननाया था तथा उसके लिए मृत् ७७६ में एक श्रामदान दिया था। अवज्ञवेलगोल के महिल्येण प्रशस्ति जिलालेल में मेबिट वारी के रूप में विमलन्त्य की प्रयोग की गयी है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १२१।]

#### अपराजित

हनका दूसरा नाम श्रीविजय था। शिवार्य की जाराधना पर इनकी श्रीविजयोदया नामक विस्तृत संस्कृत टीका प्रकाशित हुई है। ये चन्द्रतन्ति के शिष्य बरुदेव के शिष्य थे। नागर्नान्द आचार्य के इन्होंने आगमी का ज्ञान प्राप्त किया और श्रीनन्दि गणि के आग्रह ते इन्होंने जाराधना टीका के पश्ना को थी। इनकी दशवैकालिक सूत्र पर भी टीका थी किन्तु यह अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[प प्रेमीजी ने जैन साहित्य और इतिहास में इनका विस्तृत परिचय दिया है।]

## उद्योतन

ये तत्वाचार्य के शिष्य थे। इन्होने वीरभद्र से सिद्धान्त और हरिभद्र से तर्क का अध्ययन किया था। सन् ७७९ में आवाजियुर ( आलोर, राजस्वान) में रणहरती वरसराज के राज्य में इन्होने कुनलव्यागाला नामक गयन्यव मिश्रित कथा की रचना की। विमिन्न प्राकुर्ता, देशी भाषाओं तथा अल्कारों के प्रयोग से यह मुशोनिज है। प्रारम्भ में सावार्य ने कई पूर्ववर्ती किवयों की प्रशंसा में सुन्दर गायाएँ जिली हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से वह मतुर्व की हैं। प्रशस्ति में भी किव ने अपनी गुक्ररम्परा का विस्तृत वर्णन किया है। कोष, मान, माया, लोग और मोह के वशीभूत पौच पुरुषों को क्यांशों को आधार बनाकर प्रशंक के पान-पीच बन्मों की क्याएँ कुछलता से एक मुझ में पिरोकर यह महाकथा निष्पन्न हुई है। शाहित्यक सैन्ध्यं के साथ ही रावनीति, ज्योतिय, मन्त्र, भातुनाद, घडुन, चित्र, भूगोल जादि विविध विषयों के विस्तृत समावेश के कारण यह कथा आवीन भारत के वाम्यन के लिए वामून निधि बन गयी है। ही देवी की कुशा से प्रहर-भर में सौ स्लोको की रचना की शक्ति प्राप्त होने का किन ने उस्लेल किया है। पूरी कथा सम्प्रम तैरह हुबार स्लोको वितने विस्तार की है। इसका सस्कृत में सक्षित स्थान्तर रालप्रम ने सह सी वर्ष बाद किया था।

[ मूल कथा और रूपान्तर दोनो प्रकाशित हो चुके हैं जिनका सम्यादन डॉ. उपाध्ये ने किया है । ]

### जिनसेन

ये पुत्राट सब के आचार्य कीतियेण के शिष्य ये। इनका हर्रिवंशपुराण सन् ७८१ में वर्धमानपुर ( वडवाण, गुकरात ) में 'नहरात ब्रारा निर्मित्त जिनमन्दिर में पूर्ण हुआ या। इसमें ६६ समें और लगभग दस हजार स्लोक है। तीर्यंकर निर्मिताय, बीकुण्य-वलदेव तथा कोरब-पाण्डवों की कथा इसका मुख्य विषय है। प्रसंपोणित तीर्यंकर करणभदेव, मुसिसुद्धत व महालीर, चक्रवर्ती हरियेण, मुनि विष्णुकुमार आदि की कथाएँ भी आयी है। वसुदेवहिण्डों के समान वसुदेव के प्रवस्त और विवाहों की कथाएँ भी है। प्रारम्भ में पूरातन आपायों की प्रथसा तथा अन्त में विस्तृत गुक्यरम्परा के वर्णन के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रस्थ बहुत महस्व का है। प्रशस्ति ने कर्मयन्त (पिरनार) की देवी सिह्वाहिनी की कुषा का आवार्य ने उत्लेख किया है। यह प्रस्थ दी वार प्रशासत हो पूरा हा आवार्य ने उत्लेख किया है। यह प्रस्थ दी वार प्रशासत हो पूरा हो। यह प्रस्थ

[प प्रेमीजी के जैन साहित्य और इतिहास में जिनसेन पर एक निबन्ध है।]

# प्रभाषन्त्र (द्वितीय)

मैसूर प्रदेश के नेक्संगक ताकुके में स्थित गच्चे बाग से आप्त दो तास्रशासनों से इस प्रदेश के एक प्रमादशाकी आचार्य प्रचानकर का परिचय मिकता है। ये कोच्कुत्या- क्या के तीरणाचार्य के शिष्य पुण्यनित्व के क्षित्य थे। गच वश्य के राजकुतार गारितह के महातामस्त्र अधिकत्य ने राजवानों मान्यपुर (वर्तमान मच्चे) में प्रभावन्त्र के किए एक भव्य जिनमन्दिर बनवाया या तचा वन् ७९७ में उन्हे एक प्राम दान दिया या। गाँच वर्ष बाद राष्ट्रकृत काम्याद मिकिन्दराव (तृतीय) के च्येष्ठ कन्यू स्तम्यराज इस प्रदेश पर प्रासन कर रहे में। उन्होंते क्यने पुत्र कप्त्यप्त के निवेदन पर प्रभावन्त्र को उपर्यंक्त श्रीविवय-विनामिन्दर के किए एक प्राम बान दिया था।

जिन शिखालेख संप्रह. **भाग** २. लेख १२२-१२३ ]

#### वर्षमान

को छानुत्यान्य के एक अन्य आकार्य वर्षमान का परिचय मैसूर प्रवेच के बदनगुष्पे ग्राम से प्राप्त ताभ्रशासन से मिलता है। ये कुमारनिष्ट के शिष्य एक्सावार्य के शिष्य थे। स्ताम्साज ने अपने पुत्र शंकरण्य की प्रार्थना पर इन्हें सन् ८०८ में तष्यमन नतर की श्रीविजयस्वरित के लिए एक ग्राम दान विद्या वा। ताम्रयासन में वर्षमान को सब प्राणियों के लिए हितकर, सिद्धान्तों के अध्ययन में तत्यर तथा सर्वत के समान गुणों से उपन्न कहा गया है।

ि जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख ५४ ]

### यककोति

ये यापतीय निन्दसंघ के पुत्रागवृक्षनुरुजण के जाचार्य ये। कीत्यांचार्य की परम्परा में कूविकाचार्य के थिया विजयकीति हुए। अर्ककीति इन्ही के क्षिप्य ये। राष्ट्रकृट सम्राट् मोविकराज (नृत्येच ) के सामन्य विमाजदित्य योनिम्रह को बाचा से पीडित थे। इससे मुक्ति पाने के रिष्ट उन्होंने सम्राट् से निवेदन कर जालमगल नामक माम सन् ८२२ में जर्ककीति को जायित किया था। यह विवरण सैनूर प्रदेश के कबब माम में प्राप्त ताम्रवासन से प्राप्त तक्ष्मी है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १२४ ]

## वपराजित

ये सेनसप के बाचार्य थे। इन्हें राष्ट्रक्टू वंश के राजा ककराज ने नवसारों (गुजरात) के विनमित्रद के लिए सन् ८२१ में कुछ नुमि बान दी थी। इसका वर्णन करनेवाला ताअशासन सूरत से प्राप्त हुआ है। अव्यवस्थित के प्रमुख का नाम मरूवारी और गृह का नाम मुम्पित कहा गया है। इतिहासकों का जनुमान है कि इन्हीं मरूलवादी ने प्रसिद्ध बौद्ध अन्य न्यायबिन्दुटीका (धर्मोत्तर कृत) पर टिप्पण जिले थे। अवजवेलगोल के मरिल्वेणप्रयासित शिलालेख में सुमतिदेश के सुमतिस्यक नामक प्रमुख का उत्लेख है। यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। विद्योत कृत वामानि प्रकरण पर इनकी टीका की वर्षी वारिराज के पार्स्वचरित्र में की मंगी है। यह भी अव्याप्त हैं।

[ जैन शिलालेख सम्रह, माग ४, लेख ५५ )

# बप्पमद्वि

क्या । अध्यक्षत के तिष्य थे । बाल वय में ही बीजा लेकर इन्होंने बास्त्राध्यक क्या । अध्यक्षतकाल में इनका राजकुत्तार जाम ( जो इतिहास में प्रतिकृष्ट कुल के राजा नागमट के क्य में प्रतिब्ध हैं) वे दुब स्टेह हुआ जो क्षेत्रक-मर काश्यक्ष रहा। आम ने बप्पमार्ट्टि के उपयेश से पोरिगिर्ट (वर्तमान क्षाल्यर, मध्यप्रदेश) हुगें में मध्य जिनमन्दिर वनवाया था। इनके साथ शर्तुका, विष्टार कार्यि शीचों का दर्यंत भी आम ने किया वा। क्यप्तिष्ट की काष्यप्रतिका बीर दृढ़ वदिनक्क की कई मनोरंबक कवाएँ मिळदी है। बंगाल के राजा वर्षयाल ने भी इनका सम्मान किया था। घोषिन्दसूरि जीर नमसूरि इनके गुवकन्यू थे। बण्यपिट रिचिट शान्तो केप. इत्यादि विनस्तुति प्रसिद्ध है। सन् ८२८ में इनका स्वर्णवास हुवा था।

[ प्रभावकचरित, प्र. ११; प्रबन्धकोश, प्र. ९ ]

#### वीरसेन

प्रथम सिद्धान्त-प्रन्थ षट्खण्डागम की एकमात्र उपलब्ध ब्याख्या घवला की रचना वीरमेन ने की थी । ये चन्द्रमेन के जिल्ह्य आर्यनन्दि के जिल्ह्य थे । इनका विज्ञास्यास निजकट ( विसीड ) में एलाचार्य के पास हवा या तथा धवला की रचना वाटग्राम ( यह विदर्भ में था. इसकी निश्चित पहचान अभी नहीं हो सकी है ) में हई थी। घवला का विस्तार ७२ हजार बलोको जितना है तथा यह अधिकतर प्राकृत में है-कही-कहीं संस्कृत अंश हैं । यह यून्य व्याख्या कैसी होनी चाहिए इसका बादर्श उदाहरण है । मरु प्रन्य की अनेक पोथियों के पाठों की तलना. विषय के पर्वापर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण. प्रत्येक वाक्य के अर्थ की साधक-बाधक चर्चा. पराने आचार्यों के ग्रन्थों से समर्थन, जन्म प्रामाणिक ग्रन्थों से विरोध की आशंकाओ का परिहार आदि से यह ग्रन्थ सर्वांग परिपर्ण बन गया है। सिद्धान्त, छन्द, ज्योतिष, व्याकरण, तर्क बादि विषयो में वीरसेन की निपणता इस एक ही व्याख्या से स्पष्ट है। उनके शिष्य जिनसेन के कथनानसार उनका सब शास्त्रों का ज्ञान देखकर सर्वज के अस्तित्व के विषय में लोगों की शंकाएँ नष्ट हो गयी थी। दसरे सिद्धान्त ग्रन्थ कथायप्रामत पर जयधवला नामक ब्याख्या का प्रारम्भ भी वीरसेन ने किया था किन्तु लगभग एक तिहाई रचना होने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तब जिनसेन ने बह व्याख्या पर्ण की। इसकी प्रशस्ति में श्रीपाल द्वारा सम्पादन काभी उल्लेख है।

[ डॉ. हीरालाल जैन ने यट्लच्डागम के प्रथम लच्ड की प्रस्ताबना में तथा पं. प्रेमी ने जैन साहित्य और इतिहास के एक निवस्य में वीरसेन के इतित्व के विषय में विस्तृत विवेचन किया है। पं. परमानन्द ने जैनक्डम्बप्रशस्ति सम्बह, मा. २ में नपनन्दि के सक्तविधिविधान काल्य के उद्धरण दिये हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सवला—चरपवरा का रचनास्थान वाट्याम विदर्भ में या तथा यही महाकवि धर्मज्य और स्वरम्भुदेव भी हुए थे।

# जिनसेन (द्वितीय)

जयघवलाकी रचनामें इनके योगदान की चर्चा करर बाचुकी है। यह कार्य सन् ८३७ में पूर्ण हुआ। या। इसके कई वर्ष पूर्व ही पास्वीम्युदय काम्य की रचनासे जिनसेन प्रसिद्ध हो चुके वे । कालिदास के मेचहुत की एक-एक दो-दो पेकियों में अपनी दो या तीन पत्तियां मिलाकर जिनसेन ने मूल प्रेमकाव्य को बैराय्य-काव्य में परिर्वातत कर दिया है। उनके ज्येष्ठ गुरुवन्य विनयसेन के जाग्रह से यह एचना हुई थी।

महापुराण उनकी महान् कृति हैं। समय जैन पूराणकपाणों का यह विधाल संयह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। वज्रावंत्र-बीमती उपाणवास से साहित्यक सीन्दर्य उत्क्राप्ट हैं तो महात्वर-उपाल्यान में तर्कचर्चा पठनीय है। प्रारम्भ से जोकस्वरूप का विस्तृत वर्णन है। भरत के राज्य के वर्णन में आदर्श राजनीति का उपदेश हैं। जैत समान में विवाहादि विधियों के लिए मन्त्रों का विधान सर्वप्रथम इसी प्रन्य में मिल्ठता हैं। इसके आवक्षपर्य सम्बन्धी विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय कई बाह्मणों ने जैनसमं को स्वीकार किया था। और जैन समान में उनकी एकास्तात के लिए जिनतेन ने काफी विचार पा अर तर्म सोपंदर और उनकी समय के महापुर्धों का वर्णन जिलतेन ने लगामा दस हुआ र लोकों में पूर्ण किया। इसीय से तभी उनका देहान्त दुआ। तब सेप क्यामा का संक्रित वर्णन उनके शिष्य गुणभन्न ने पूर्ण किया। राष्ट्रकृट समाह क्योगवर्ष की जिनतेन पर बडी अहा थी ऐसा उत्तरपुराण को प्रशस्ति से जात होता है। होता है।

[पंप्रेमीने जैन साहित्य और इतिहास में जिनसेन पर विस्तृत निबन्ध लिखा है।]

# गुणभद्र

ये जिनतेन के शिष्य थे। दसरव गुरु का भी इन्होने सादर स्मरण किया है।
गुद्द के देहास्तान में अपूण रहे महागुराण को इन्होने समाभा दस हुआर स्लोको की
रवना कर पूर्ण किया। उनका यह अदा उत्तरपुराण कहलाता है। सभी जैन पुराणकथाओ का यह प्रथम विस्तृत संकलन है। गुणभद्र ने आरमानुवासन नामक सुन्दर
सुमापित प्रयथ की भी रचना की है। आरमिचनता के लिए उपयोगी २०२ क्लोक रक्ते
है। जिनदत्तवरित नामक एक छोटा-ता काव्यक्ष्य भी इनके नाम से प्रसिद्ध है।
उत्तरपुराण की प्रशस्त में इनके प्रयान विषय लोकतेन की स्विनय मेवा का उललेस
है। देवमेन ने दर्शनमार मे एणभद्र की प्रशंसा में एक याचा दी है। इसके अनुवार वे
पर्यापदासि महत्तवस्त्री वे। उत्तरपुराणप्रशस्ति से सन् ८९८ में राज्ञ लोकादित्य की
राज्यानी बंकापुर में इम पुराण की पूजा का उल्लेख किया गया है।

[पं प्रेमीजी के जैन साहित्य और इतिहास में गुणभद्र के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है, बात्मानुशासन की पं बालचन्द्र शास्त्री किस्तित प्रस्तावना भी महत्त्व-पूर्ण है।]

## कुमारतेन

देवसेन के दर्शनसार में वर्णन है कि जिनसेन के गृहबन्यु विनयसेन के शिष्य कुमारसेन ये। इन्होंने निन्दयक बाम (वर्तमान नान्देक, महाराष्ट्र) में सन् ८३१ में काशसंघ की स्वापना की थी। देवसेन के वर्णनानुसार कुमारसेन ने संन्यास (वस्भवतः सन्देखना) ग्रहण कर उसका मंग किया और फिर प्रायध्वित्त नहीं छिया। वो भी हो, हमसे सन्देश नहीं कि इनका काशसंघ बाने चलकर खूब विस्तृत हुआ और इसमें अनेक शतस्वी बाचार्य हुए।

## शीलांक

जिनसेन और गुणभार के महायुराण के समान क्यान्य इन्ही के समय में एक प्राकृत सन्य चउपप्रमहापुरिस्वरिय की रचना बीलाक काचारें ने की। आगार्ने की परम्परा से प्राप्त तीर्थकर, बक्कर्ती, बलदेव बीर नारायणी की कवाजों का इसमें वर्षन है। इसका जादिनाय और महाबीर सावनम्यी कहा विशेष विस्तृत है। प्राकृत में सब साजका प्रकारी की कवाजी का यह पहला प्रन्य है।

[ प्रकृत प्रन्य परिषद् द्वारा प्रकाशित संस्करण की प्रस्तावना में शीलाक का परिचय मिलता है।]

# महाबीर

प्राचीन धार्मिक साहित्य में, मूगोल-यन्यों में और ज्योतिय धन्यों में गणित का विस्तृत उपयोग होता था। किन्तु गणित को स्वतन्त्र विषय का महत्त्व देकर ग्रन्थ छिलते का श्रेय सर्वप्रथम आचार्य महात्रीर ने प्राप्त किया। इनके गणितसारसंग्रह में ८ कष्यायों में लगभग १२०० क्लोक हैं। प्रार्थिमक रिक्को में आचार्य ने गृपतृंग (सम्राट् अमोधवर्ष) की विस्तृत प्रशंसा लिखी है। इस अन्य पर वल्लम ने कमड़ में और सल्लम ने तेनुष् में टीकाएँ खिली हैं। इसमा मारत में किसी समय इसका व्यापक उपयोग होता रहा है। यह दो बार प्रकाशित हो चुका है।

[ डॉ. लक्ष्मीचन्द्र जैन ने अपनी प्रस्तावना में महावीर के गणितशास्त्र में योगदान का विस्तत विवेचन किया है। ]

#### शाकटायन

इतका मूल नाम पास्यकीति था। व्याकरण में नियुणता के कारण शाकटायन यह नाम भी उन्हें मिळा ( शाकटायन प्राचीन समय का एक प्रसिद्ध व्याकरणकर्ती था जो पाणिति के पूर्व हुआ वा)। इनकी प्रसिद्ध रचना शाक्यानुशासन है जिसपर इन्हों की अनीभवृत्ति नामक व्याक्या मी है। संस्कृत के इस व्याकरण का किसी समय जैन समाज में अच्छा प्रचार था। व्याक्या के नाम से और कुछ नियमी के उसाहरणों से मानुस होता है कि यह प्रस्य सम्राट् अमोधवर्ष के राज्यकाल में लिखा गया था। स्त्रीमुक्ति-केवलिभृक्तिः प्रकरण में आचार्य ने तर्कदृष्टि से स्थियों की मुक्ति और केवलज्ञानियों के आहारप्रहण का समर्थन किया है।

[ पं. प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में शाकटायन का विस्तृत परिचय देने-वाला निवन्स है। ]

### उन्नादित्य

ये श्रीनन्दि के शिष्य थे। आन्नप्र प्रदेश में रामिगिर (वर्तमान रामकोण्ड, विजय-नगरम् के पास ) पर्वत पर निवास करते हुए इन्होंने करवाणकारक नामक वैसकप्रत्य की रचना की। आन्नप्र के राजा विष्णुवर्षन ने स्त्रीनन्दि गुरु का सम्मान किया था। तथा उद्यादित्य ने राजा अमोधवर्ष की सभा में करवाणकारक के अन्तिम अध्याय का श्यास्थान किया था। जगभग पत्नीस सी स्लोकों के इस प्रन्य से आयुर्वेद के सभी अगो पर विस्तृत प्रकाश आला गया है।

[पं, वर्षमान पार्श्वनाय शास्त्री द्वारा सम्यादित कल्याणकारक की प्रस्तावना में ग्रन्थ और कर्ता के विषय में चर्चा की गयी है। ]

# जयसिंह

हनका धर्मीपदेशामाञाविवरण नामक विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसकी रचना सन् ८५८ मे राजस्थान के नागीर नगर में प्रतीहारखंधीय भीज राजा के राज्य में पूर्ण हुई थी। इसकी प्रशास्त के अनुसार व्यवकर्ती की गुक्परस्परा इस प्रकार थी— बटेश्वर—तत्वावार्य—प्रवासहर—क्रण्यमृति—वर्षातह । यक्षमबहर में बहुउथ नगर में और क्रण्यमृति ने नागीर आदि अनेक स्थानों में जिनमन्दिर बनवाये थे ऐसा प्रचास्त में कहा गया है। यन्य में घर्मीपदेश की प्राकृत नाथाओं के विवरण के रूप में प्राकृत व संस्कृत में क्रममन सी कवाएँ दी गयी है। ज्यांकह ने सन् ८५६ में धर्मधासकृत उपदेशमाला का विवरण मी लिखा या जो अभी अप्रात है। इनके विषय अपकीर्ति का शीलोपदेश-माला नामक चन्य प्राप्त है।

[ धर्मोपदेश मालाविवरण के सम्मादक पं. लालचन्द गान्धी ने प्रस्तावना मे जयसिंह का परिचय दिया है। ]

### नागनन्दि

मैसूर प्रदेश के घारवाड जिले में स्थित राणिबेण्णूर ग्राम से प्राप्त लेख में इनका परिचय मिलता है। ये सिंहनूर गण के आचार्य थे। सम्राट् अमोधवर्ष ने नागुलबसदि नामक जिनमन्दिर के लिए सन् ८६० में इन्हें कुछ भूमि प्रदान की थी। सहाराष्ट्र के औरंगाबाद विके में स्वित एंकोरा के प्रसिद्ध गृहामन्दिरों में वगकाय-समा नाम्क कैन तृहा भी हैं। इसमें प्राप्त एक केब्ब में भी नायवनिय का नामोत्केख हैं। इनके साथ सीपनिय तथा कुछ आवकों के नाम भी दिये हैं। सन्भवतः इनके डारा उक्त गृहा में उत्कीप बिनमृतियों को प्रतिष्ठा समझ हुई सी।

तमिलनाडु में अर्काट जिले में स्थित पंचपाण्डवमले पहाड़ी पर एक लेख में भी नागनन्दिका नाम मिलता है। वहाँ इनके शिष्य नारण द्वारा पीन्नियक्कियार् (स्वर्ण-

यक्षी ) मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई बी।

[जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख ५६; भाग ५, लेख १२ तथा भाग २, लेख ११५ ]

वर्षमानवरित और धानिताबपुराण नायक संस्कृत महाकाओं के रचिवता असन नानानित के शिष्य थे। इनमें से प्रथम काव्य उन् ८५३ में पूर्ण हुवा था। किंद ने भावकोंति और आर्थनित का भी गुरून्स्य में उल्लेख किया है। इस काव्य का रचना-त्यान मीद्गल्य पर्वत बताया है। बाद में चोड़ देश की वरला नगरी में इन्होंने आठ प्रन्यों को रचना की थी ऐसा प्रशस्ति में उल्लेख है। इन त्यानों की पहचान अभी नहीं हो सकी है।

[ जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह, भाग १, प्रशस्ति ७९-८० ]

#### वेवेस्ट

मैनूर प्रदेश के घारवाड जिले में स्थित कोनूर प्राप से प्राप्त शिलालेख से इनका परिषय मिलता है। ये देशी गण के प्रैकालयोगी के शिल्य थे। इन्हें लेख में सैद्धान्ति-काप्रयो कहा नया है। कोलनूर में सम्राट् अमीयवर्ष के सामन्त बंकेयराज ने एक जिन-मिरिद बनवाया था तथा उसके लिए सम्राट् से निवंदन कर एक प्राम सन् ८६० में देशेन्द्र को अस्ति किया था।

[जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १२७]

## कमलबेव

उत्तर प्रदेश के हांकी बिले में बेतबा नदी के तीर पर स्थित देवगढ़ एक प्राचीन तीर्यक्षेत्र हैं। यहाँ प्राप्त शिकालेखों में सबसे पुराना लेख एक स्तम्भ पर है। सन् ८६२ में इस स्तम्भ की स्थापना आवार्य कमलदेव के शिष्य शीदेव ने की थीं। उस समय नहीं प्रतिहार वंग के महार भोजदेव का शासन कल रहा था। कमलदेव के मार्गदर्शन में प्रवित्त देवगत की शिल्यपरम्परा बागे वसकर कच्छी समृद्ध हुई। पचास से अधिक मन्दिर एवं सैकडों मृतियों बोर स्तम्भों के बन्धोप यहाँ प्राप्त होते हैं।

[जैन शिलालेख संप्रह, भाग २, छेख १२८]

### ञान्तिबीर

तिमलनाहु में मदुरा के सभीप ऐवरमलै यहाडी पर स्थित जिनमूर्तियों के पास प्राप्त शिलालेल से दनका परिचय मिलता है। ये गुणवीर के शिष्य थे। पाच्छा वंश के राजा वर्गण के समय सन् ८७० में इन्होंने पास्वेनाच और यक्षी मूर्तियों का ओर्णींडार करवाया था। इस कार्य के लिए प्राप्त सुन्त्रमंत्रावों के दान का लेख में वर्णन है। विज्ञ शिलालेल संग्रह, भाग ४, लेख ५८)

# श्रीवीर निर्वाण संवत् की पन्द्रहवीं श्रताब्दी

[ ईसबी सन् ८७३ से ९७३ ]

#### विद्यानस्य व माणिक्यनस्य

मैगूर प्रदेश के घारताड जिले में स्थित लिणगेरि तथा गावरताड इन दो गामों में एक बृत्त् जिललेल प्राप्त हुना है। इसमें गंग बंध के राजा बृत्तुग तथा उनकी रानी रेक्सनिमंडि द्वारा निर्मित जिनमनिंदर का वर्णन है। इस मन्दिर के लिए बलगार गण के आचार्य गुणकोर्ति को चार गाँव दान दिये गये थे। लेला में गुणकोर्ति के गुरु के रूप में महावादी विद्यानस्द तथा ताक्कार्क माणिक्यनिन्द का प्रशंतास्यक उल्लेख है। इन दोनों के गुरु वर्षमान थे जो तथस्या और उत्तम जान के कारण प्रसिद्ध हुए थे तथा गण वश के राजाओं के गद थे।

विद्यानस्य जैन तर्कशास्त्र के प्रौड लेखकों में प्रमुख हैं। इनके नौ प्रस्य जात हैं। तरवास्त्रुत्व को प्याख्या स्लोकवार्तिक का विस्तार १८००० स्लोको जितना है। इसका पूर्वार्थ— जो प्रयस्त्र प्रक्षेत्र में कि स्तर्वार के स्वयं में है—तर्कदृष्टि के बीव बोर मोक का विदाय विवेचन प्रस्तुत करता है। बढेतवाद के विभिन्न रूपों का विस्तृत निराम इध्ये उपलब्ध होता है। बहसहली में विद्यानस्य ने समस्त्रभ्य की बार्यनीमांचा का विस्तृत विदरण बोर समर्थन प्रस्तुत किया है। नाम के अनुतार इसका विस्तार आठ हवार स्लोकों जितना है। इसके रचना में कुमारतेन के सहत्येग का बाचार्य ने प्रचारत्त में ज्यास्या प्रस्तुत है। इसन्त्रभ्य की इसर्यो कृति मुक्त्यनुशासन पर भी विद्यानस्य को ब्यास्या प्रस्तु है।

हन तीन व्याख्यायन्यों के अतिरिक्त छह स्वतन्त्र प्रस्तों की भी रचना विद्यानन्त्र ने की। आप्तपरिक्षा में मोक्षमानं के उपदेशक सर्वज्ञ के स्वरूप का विवेचन हैं। जनत्-कर्ता ईश्वर को मान्यता का सण्डन हर्म विस्तार से भ्राप्त होता है। प्रमाणपरिक्षा में प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के विनिक्त प्रकारों का विवेचन है। प्रप्रपरिक्षा में वादविवारों में प्रयुक्त होनेबाले पत्र (= कूट स्लोक) का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। सप्यशानन-परीक्षा में दस जैतर मतो के निरस्तन के साथ अनेकान्सवाद का समर्थन प्राप्त होता है। श्रीपुर के पार्खनाय की स्तुति में भी इन विभिन्न मतों का संक्षिप्त सण्डन किया गया

र जैन शिलालेल सप्रह, भाग ४, लेल ११४—इस ज़िलालेल की उपलम्बि से निकानन्द की तिथि के विषय में प्रानी मान्यता बदली हैं।

विस्तृत ग्रन्थ विद्यानन्द ने लिखा वा । यह अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

कान्तपरीसा, प्रभावपरीसा तथा युक्त्वनुशासनटीका के अन्त में विधानन्द ने सत्यवाच्य शब्द का प्रयोग किया है। इससे तक किया गया है कि गंग बंध के राजा सत्यवाच्य रावभन्त के शासनकाल में —उनके सहयोग से—ये प्रन्य रिल्से गये थे। विधानन्द के अरु वर्षमान गंगरावगर कहे गये हैं यह अरु बताया जा कहा है।

विद्यानन्य के गुरुबन्धु भाषिषधानीन्य भी तक्ष्मास्त्र के प्रमुख छेखको में से एक है। इनका परीक्षामुख नामक सुत्रधन्य प्रमाणों के मुलभूत जान के लिए बहुत उपभोगी है। अकलंक के गम्भीर बोर दुर्गम ग्राम्यों के विचार सरक सुत्र केलों में निषद कर यह यान्य लिखा गया है। इसपर अनेक छोटी-बडी व्याख्याएँ प्रान्त होती है। आधुनिक समय में बैत तक्सास्त्र की पाळापरतक के रूप में ग्रह समारत हजा है।

[ आप्तपरीक्षा की प्रस्तावना में पं. दरबारीलाल ने विद्यानन्य के विषय में विस्तृत विवरण दिया है।

### इन्द्रकोति

मैसूर प्रदेश के बारबाड जिले में स्थित तीन्दत्ती नगर के जिनमन्दिर से प्राप्त चिलालेल में इनका परिचय मिलता है। ये कारेय गण के बाचार्य गूलभट्टारक के थिएय गुणकीति के तिष्य ये। इनके उपदेश से राष्ट्रकृट सम्राट् कृष्णराज (द्वितीय) के सामन्त रहुवंशीय पृथ्वीराम ने तीन्दत्ती का यह जिनमन्दिर बनवाया तथा उसके लिए गृह को सन ८७५ में प्रमिदान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १३० ]

#### सर्वनन्दि

मैनूर प्रदेश के कृडगु जिले के विलियुर प्राप्त से प्राप्त शिलालेल में इनका परि-चय मिलता है। ये शिवनन्दि विद्यान्त प्रदारक के शिल्य थे। पेल्पेपरंग नगर के सत्य-वाक्य जिनालय के लिए राजा सत्यवाक्य कोत्तिवस्ती (राजसल्ल द्वितीय) ने सन् ८८७ में इन्हें विलियुर आदि १२ प्राप्त वर्षित किये थे। जिनमन्दिर के नाम से स्पष्ट होता है कि उसका मिमणि राजा सत्यवाक्य के द्वारा ही हुआ था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १३१]

इस समय से कुछ ही वर्ष पूर्व—सन् ८८१ में दिवंगत हुए एक जन्य आचार्य का नाम भी सर्वनित्व था। ये एकचट्ट्राय म्हारक के सिष्य वे। एनका समामिलेज मैगूर भूदेश के तीप्रदेशक कोण्यल की एक पहाड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण है। लेख में इनके निरन्तर विद्यादान की प्रशंस की गयी है।

[ जैनिज्म इन साउथ इण्डिया, पू. ३४० ]

#### कवंकसेन

तिमलनाडू प्रवेश के सेतन किसे कि में स्थित वर्षपूरी जान से प्राप्त सिकालेख से स्वका परिचय मिन्नता है। ये सेवनक के बावार्य विकासिक के जिल्ला में ! इनके उपरेश से तिथियक और विध्वास नामक बावकों ने वर्षपूरी में जिनमन्तिर बनवाया था। इस मन्दिर की देखाल के लिए बहु के नोलन्स वंशीय राजा महेन्द्र ने सन् ८८३ में मुजलनों नामक ग्राप कनकहेन को बाँचित किया था। कुछ वर्ष बाद महेन्द्र के पुत्र अन्यायदेव ने मो इस मन्दिर के लिए एक ग्राम बान विद्या था।

बिनियम इन साउच इण्डिया, प. १६२ ]

### मीनि भटारक व माघवचना

इनका परिचय मैंजूर प्रदेश के जिवमोगा जिले में स्थित तीर्मरचान हुम्मच में प्रान्त दो जिलालेखों से मिलता है। यहला लेख सन् ८९७ का है। हुम्मच के सान्तर बंबीय राजा तोलापुरुष विक्रमादित्य ने मीनि सिद्धान्त महारक के लिए एक जिनमन्दिर बनवाया तथा उचके लिए उन्हें मीनदान दिया ऐसा इस लेख में बर्गन हैं।

दूतरे लेल में वर्णन है कि तीलपुरुष की पत्नी पालियकक द्वारा अपनी माता की स्मृति में एक जिनमिल्ट सनवाया गया। मायवचन्द्र वैविद्यदेव के शिष्य नागचन्द्र के पुन प्रतिकारी पुन: प्रतिकारी गयी थी। इस लेखा नी विधि सन् ९५० के आसपाल अनुमानित है।

[ जैन शिलालेख संप्रह, भाग २, लेख १३२ तथा १४५ ]

# कुमारसेन ( द्वितीय )

मेनूर प्रदेश के क्यातनहरिक बान से बात एक केल के बनुतार राजा सरवाक्य ने वहीं के जिननन्दर के लिए बाचार्य कुमारतेन को कुछ बान दिया था। इती प्रदेश के कुलगेरी बान के तन् १०१ के केल के बनुतार राजा नीतिनामं ने कनकिंगिर तीर्थ के जिननन्दिन के लिए कनकतेन को कुछ करों की बाब सामित की थी। कनकिंग कुमारतेन के खिष्य बीरतेन के लिएय मे ऐसा मिनूर प्रदेश के ही मुक्गुन्य नगर से प्राप्त केल से बात होता है। सन् १०३ के इस केल के बनुतार बरदार्थ नामक आवक ने अपने पिता डारा निर्मित जिनमन्दिर के लिए कनकतेन को कुछ मूमि प्रदान की थी।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १३७-१३९ ]

### सिद्धिष

ये दुर्गस्तामी के खिल्प वे। छन् ९०६ में इन्होंने छपिशिवमवप्रयेचा नामक विस्तृत कथा की रचना की। खंधारचक ते बोव की मुक्ति का तारिचक वर्णन इसमें उपम्यास की तरह साहिरियक रूप में प्रस्तुत क्रिया है। बारखीय साहिरय में रूपक कथा का यह पहला विस्तृत इन्य है। सिड्सेन के न्यायावतार की ब्याक्या, उपदेशमाळा विवरण तथा चन्द्रकेमकोचारित में सिद्धांन के सन्य प्रम्य है। हरिवाद विरावत लखित-विस्तरा नामक वैत्यवन्दनवृत्ति के बच्चवन से बैन मार्ग में दृढ़ श्रद्धा हुई ऐसा सिद्धांचि ने कहा है।

### वर्षमान (द्वितीय)

ये द्रावित संघ के आचार्य लोकभद्र के लिक्य थे। महाराष्ट्र में नासिक के समीप चन्दनपुरी में आभोधवतित नामक बिनमन्दिर के लिए राष्ट्रकृट सम्राट् इन्द्रान्व (तृतीय) ने सन् १५५ में दन्हें रो जॉव प्रदान किये थे। समीपवर्ती वहनेर साम की उरिज्ञम-वसित के लिए भी इन्हें छह चौच प्रदान किये गये थे। द्रावित संघ के आचार्यों का प्रमाचलोन मुख्यतः उपिछनाडु जीर मेहूर प्रदेश में याया गया है। महाराष्ट्र में इस संघ का तह एक ही बल्लेख प्राप्त हुवा है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, माग ५, लेख १४-१५ ]

# वासुदेव-शान्तिभद्र

राजस्वान में उदयपुर के समीप बिजापुर से प्रान्त एक विस्तृत शिकालेल में इस प्रदेश के द्विती सन् की दत्तर्ता ग्रतास्थी के कई बाजामों का परिचय मिलजा है। हिस्त-कृष्णी नगर के पारकूट बंध के राजा विदयप्तान ने जाजामें तानुदेश के उपदेश से विशाल निनमित्तर बनतामा था तथा जपनी मुक्तगुका कराकर वह पन जलें ऑपित किया था। इस मिल्टर के लिए विदयप्तान ने सन् १९६ में कई करों की आय कलम्द-गृद को ऑपित की थी। विदयप्तान के पुत्र मानस्टराज ने उन् ९३९ में उपपुंत्रत शान को अपनी तहत्तरि प्रदान की थी। इस दान के वर्षन के अन्य में केश्वसूरि की परस्पार के लिए इसका उपयोग होता रहे ऐसी शुक्कामना प्रकट की है। पुन हस्तिकृष्यों के आयारी वर्ष ने तन १९७ में उपपुंत्रत वित्तमित्र का और्णोद्धार करवाया तथा आवार्य नामुदेश के उत्तराधिकारी शानितम्बद्ध द्वारा अतिष्ठा करवायी। इस अवस्तर पर सूर्यावर्य ने ४० ल्लोको की मुन्दर प्रवर्तिक की रचना को ओ इस विलालेख से सूर्यों है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, केख ८१ ]

#### पद्मतन्त्र

मैसूर प्रदेश के बेस्लारी बिले में स्थित हलहरिव शाम से प्राप्त शिकालेख से इनका परिचय मिलता है। सन् ९३२ के इत लेख के बनुसार राष्ट्रकूट राजा कुल्यारा के रानी परिचयन ने नन्यदर शाम में एक बिनशन्दिर बनाया या तथा उसकी देखभाल के लिए प्रधानिय को कुछ करों की बाय प्रदान की थी।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख ७९ ]

#### देवसेन

ये विमालंतन के शिष्य में । इन्होंने बारा नगर में वंतन् ९९० में वर्धनसार नामक सम्ब लिखा । जैनममं के जिनमा कर जिनमा का जान मान सम्बन्ध मान स्वारण के विचय में वर्ष्यरात्त कराएँ इसमें संत्रे से वी गयी हैं । नयमक नामक प्राकृत मानाबाद सम्ब में इन्होंने निकस्य और व्यवहार नतों के विभिन्न उत्पर्धेतों का वर्णन किया है। इसी विचय को संस्कृत में बालावरद्वित मानक बन्च में दिवा गया है। यह भी वेचकेन को ही रचना है। उत्पन्नार और बारायनावार में इनके प्राकृत में बालावर्यन के की ही रचना है। उत्पन्नार और बारायनावार में इनके प्रकृत में विचयन मानावर्यन में विचयन मानावर्यन में विचयन मानावर्य माना

[ प प्रेमोजी के जैन साहित्य और इतिहास में देवसेन पर विस्तृत निबन्ध है । ]

### हरिषेग

पुताट संब के आवार्य हरियेण ने सन् १३२ में क्याकोश नामक बृहद् यन्य की रचना की। यह प्रश्व वर्षमानपुर (बडवाण) में किसा प्रया बा बही लगभग १५० की पूर्व इसी पुताट संघ के आवार्य विवादित के हरियंवपुराण किया था। हरियेण ने अपनी नुक्तरप्यता इस प्रकार बतलायी है—भीनि भट्टारक—हरियेण (प्रथम)— भरतदेन—हरियेण (प्रत्यकर्ता)। १२ हजार से विधिक स्लोकों के इस प्रन्य में १५७ काराएँ हैं जिनमें बारायना की गावाजों के उदाहरणस्वक्य पुरावन बाक्यान दिये गये हैं। इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाणक्य, अप्रवाह, बरसेन बादि की कई कथाएँ इसमें मिलती हैं।

[ डॉ. उपाध्ये ने कथाकोश की प्रस्तावना में ग्रन्थ और ग्रन्थकर्तों के विषय में विस्तृत विवेचन किया है ! ]

### नागदेव

मितूर प्रदेश के वारकाड़ किले में स्थित मुद्दी आम वे आप्त ताझशासन से इनका पित्या मिलता है। वे विचयूर वण के अमुक्त के। गंग जंख के राका बुतुण की रामी दीवलाव्या ने मुद्दी में कुछ मध्य विनयन्तिर वनवामा और उसके लिए नापदेव को सन् ९३८ में मुसिसात दिया था।

[ जैन शिलालेख संब्रह, भाग २, छेस १४२ ]

### उद्योतन-सर्वदेव

ज्ञानच्छ पहुनवजी के अनुवार उद्योजन सूरि ने वन् १३८ में सर्वेद को सूरिपर प्रदान किया था। बाबू के याचा के लिए बाते हुए टेजी शाम के समीग एक नियाल प्रदान की आया में यह कार्य एम्प्स हुवा निवक्ती स्मृति में सर्वेद का विष्य परिवार वदगच्छ (निवक्त संकृत रूमान्य वृद्द गच्छ हुवा) कहळाया।

# हेलाबार्य व इन्द्रनन्त्रि

दक्षिण भारत में मळ्यपर्वत के समीप हेमग्राम में प्रीवेड़ गण के प्रमुख हेळावार्य का निवास था। एक बार उनकी शिष्णा कमळकी किसी बहुराशस द्वारा पीड़ित हुई। उसके उपचारामं जाचार्य ने ज्यालामांकिती देवी की बाराबना की। देवी द्वारा विये गये नन्त्र के प्रमान से कमळकी का कह हुर हुआ। देवी के कपनानुवार मन्त्रों की सावना के विषय में आवार्य ने ज्यालिनीमत नामक प्रन्य किसा। वंगमृति-नीकग्रीव-विजाव-आर्यो सानितरस्था-सुल्यक विकट्ट इस परम्परा से आता हुआ यह शास्त्र पढ़कर स्वन्ननित् में मुख्य तंत्रक क्यामें क्यालिनीमत राम्य की रचना की। होल्यामां का मूक प्रमान तो ता व्याप्त नहीं है, इन्द्रनन्तित् का यन्त्र प्रकाशित हो चुका है। राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्णराज ( नृतीर) के राज्यकाल से उनकी राजवाणी मात्यक्षेट से सन् ९३९ में इसकी रचना हुई थी। अन्तर में अन्यकर्ता ने जपनी गुण्यरम्परा इन्द्रनन्त्र—वासवनन्ति—बण्यति— इन्द्रनित्र ( दितीय ) हर प्रकार वतायों हैं।

[ जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, भाग १, प्रशस्ति ९१ ]

### पश्चकीति

मे मानुर गच्छ के आचार्य थे। इनकी गुरुरान्यरा चन्द्रसेन—साधवसेन— जिनतेन—पद्मकीति इस प्रकार बतावारी है। अपभेष भाषा में रिचत गास्वेपुराव हनकी एकमात्र कृति है जो तन् ९५२ में पूर्व हुई थी। यह १८ तम्बियों का सुन्दर काव्य है जिसमें तेईयार्थ तीर्थकर पास्तेगाश की कथा का विस्तृत और अर्केक्ट वर्णन है।

[ डॉ. प्रफुल्लकुमार मोदी द्वारा सम्पादित यह ब्रन्थ प्रकाशित हो चुका है । ]

#### गुणवन्द्र

मैसूर प्रदेश के धारवाड बिले में नरेगल धाम से प्राप्त शिलालेख में इनका परिचय मिलता है। ये देशी गण के महेन्द्र पष्टित के खिष्य बीरतिब के खिष्य से । यंग यंग के राजा बतुन की राजी पराव्यरिस द्वारा निर्मित बिनवस्वर में दामधाला के लिए मार्रिसप्य ने एक तालाब अधित किया था। बन् ९५० में सह दान गुणवन्त्र को अधित किया नया था।

[ त्रैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख ८३ ]

#### वासक्षक

सम्प्र प्रदेश के इंटरपुर विके में स्थित खबुराहो नगर के शानिताय मन्दिर के स्वापना लेख ( शन् ९५५ ) में इनका नाम उपकल्य होता है। इन्हें महाराजपुर कहा गया है। बन्देल संग्र के राजा वर्ष द्वारा सम्मानित लाहिल नामक खाकक ने यह मन्दिर बनवाया था। मध्ययुव की मारतीय कालाईवायों में खबुराहों के इस जैन मन्दिर का महत्यपूर्ण स्थान है। इसी के बहाते में वादिनाय निचर .जौर राश्वेनाथ मन्दिर जी है जिनकी मिलियों पर उस्कीण दिम्यायना मृतियों विश्वविकाल इसे हैं।

जिन शिकालेख संग्रह, भाग २, लेख १४७ ]

#### सोमवेव

देवसंघ के आचार्य यशोदेव के शिष्य नेमिदेव में । इनके शिष्य सोमदेव महान ग्रन्यकर्ता थे । इन्होंने सन ९५९ में यशस्तिलक चम्प ( गद्यपदामिश्र काव्य ) की रचना की । अहिंसा का महत्त्व प्रतिपादन करनेवाली राजा यशोधर की कथा इसमें काल्यमय रूप में प्रवित है। प्राचीन भारत की सस्कृति का बड़ी सुक्ष्मता से चित्रण इस कृति में किया है। राष्ट्रकृट सम्राट् कृष्णराज के सामन्त चालुक्य राजा बहिंग की राजधानी गंगधारा में यह रचना पूर्ण हुई थी। कथावर्णन के साथ ही आवक के आवर्ष आचरण का विस्तत उपदेश भी इस ग्रन्थ में है। दक्षिण भारत में जैन समाज में प्रचलित जिनपुजा का विस्तृत विधान सर्वप्रयम इसी ग्रन्थ में मिलता है। सोमदेव का नीति-वाक्यामत जैन साहित्य में अपने ढंग का अकेला ग्रन्थ है। इसमें राजनीति का सरस विवेचन किया है। टीकाकार के कथनानसार कन्नीय के राजा महेन्द्रपाल के आग्रह से यह ग्रन्थ लिखा गया था । सोमदेव का बध्यात्मलरंगिणी नामक आस्मचिन्तन पर ग्रन्थ भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यक्तिविन्तामणि, महेन्द्रमात्तिलसंजल्प, बण्णवित्रकरण तथा स्यादादोपनिषत ये इनके ग्रन्थ अभी अप्राप्त है । सोमदेव ने अनेक वादों में विजय पायी थी । उनके गुरु नेमिदेव और गुरुबन्यु महेन्द्रदेव भी अनेक वादों में विजयी हुए वे ऐसा सोमदेव के वर्णन से मालूम होता है। लौकिक विषयों में जैनेतर साहित्य का भी नि.संकोच उपयोग करना चाहिए ऐसा उनका मत या और इस उदारता का उन्होंने अपने साहित्य में भी प्रयोग किया है। आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में स्थित वेमुलवाड से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार राजा बहिंग ने सोमदेव के लिए एक जिनमन्त्रिर का निर्माण कराता था।

[ डॉ. हस्त्रिको ने यशस्त्रिक एक इच्छियन कस्पर नामक प्रम्य में सोमदेव को इति का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है; इचका खावकाचार सम्बन्धी अंश पं. कैसावाचना शास्त्री ने हिस्सी विश्वेचन के साथ सम्यादित किया है । ]

### एकाचार्य

मैसूर प्रदेश के घारवाड़ कवर से बात वाक्यशासन से इनका परिचय निकता है। ये सुरस्य गण के बाजार्य के। इनकी गुक्तरम्या इस त्रकार बदालायी है—प्रशासका— कस्मेलेटेब—रिवचन्द्र—रिवनन्दि—एकाचार्य। यंग बंश के राजा आर्यासह ने उसकी माता कस्त्यन्ते द्वारा निर्मात विजनमिन्द के किए इन्हें संतृ ९६२ में कावलूर नामक साम बान दिया था।

जिन शिलालेख संबह, भा- ४, लेख ८५ ]

# नायनन्दि (द्वितीय)

मैसूर प्रदेश के रावचूर विके में स्थित उप्पानवेटगेरी प्राम से प्राप्त एक चित्राजेल से हरका परिचय मिलता है। वे सूरस्य गण के बीतान्व के शिष्प वित्यतनिद के शिष्प यो राष्ट्रकूट सम्राद् कृष्णगात्व (तृतीय) के राज्यकाल में महासामन्त चंकरगण्ड ने कोषण तीयें में जयशीर विनालय नामक मन्दिर बनावा या उसके लिए महासामन्त राष्ट्रय ने सन् १६४ में नागान्ति को मुमियान दिया था।

जितियम इन साउथ इण्डिया, शिलालेख क. ४६ ]

#### क्यतेत

में सूर श्रेष्ठ के वारवाड़ जिले में स्थित प्राचीन तीर्घ लक्ष्मेश्वर से प्राप्त एक विस्तृत जिललेला से इनका परिचय मिनता है। ये देवरण के प्रधान देवेन्द्र के शिव्य एकदेव के शिव्य के। गंग बंध के राज्ञा मार्रास्त्रह ने गंगकल्यरींबन मन्दिर के लिए इन्हें सन् ६६८ में भूमियान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १४९ ]

## व भयनन्दि

में सुर प्रदेश के कडूर नगर से आप्ता एक समाधिकेस से इनका परिचय मिलता है। ये देशों गण के आचार्य से। देवेन्द्र--चान्त्रायण--गुणवन्द्र-अप्रयानित्र ऐसी इनकी परम्परा बतायी है। इनकी शिष्या नामकों की शिष्या पाम्बकों ने सन् ९७१ में सल्लेखना डारा देहराना किया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १५० ]

# घीरदेव, बहुंनन्दि और नायसेन

आन्ध्र प्रदेश के पूर्व भाग के चालुका वंक के राखा अम्मराज (हितीय) विजया-दित्य के तीन दानपत्रों से इन आचार्यों का परिचय मिळता है। इस राखा का राज्य सन् ९४५ से ९७० तक रहा था। वीरदेव वाक्षीय तंत्र के कोटिन्तूच तथ के ब्रधान थे। बहुंगरिय की नरम्पर के विननतिय के प्रियम विवकार दनके दुव में। बम्मयान के वेनारति दुर्गराज ने वर्गपूरी के दिलम में कटकावरण नामक किनमनियर वनवाना था। वहके किए राजा ने एक प्राम पीरदेव को वर्गिय किया था।

बर्हनान्य बलहारिगण-अबुकाल गच्छ के बादार्थ थे। सक्छत्रन्त के शिष्प अम्पपोटि इनके गुर थे। पट्टबिक कुछ को खाबिका ने अम्मराव से निवेदन कर सर्व-स्रोकायप नामक जिनमन्दिर के लिए बर्डनान्य को एक प्राप्त वर्षित किया था।

बम्मराज के सामन्त भीम और नरवाहन ने विजयवाटिका ( आधुनिक विजय-वाडा ) में दो जिनमन्दिर बनवाये थे। इनके किए राजा ने इन सामन्तों के युद चन्द्र-सेन के किय्य नावचेन को एक प्रसा वर्षित किया वा।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १४३-४४ तथा भाग ४, लेख १०० ]

### बमृतचन्द्र

कुन्दकुन्द के समयसार पर अमृतकन्द्र ने आत्माक्यांति नामक संस्कृत क्याक्या (लगी हैं। संस्कृत के अव्यास-मन्त्री में इसका स्थान बहुत क्या है। बीव और कर्में के सम्बन्ध को संतारक्यों रंगभृति पर अनिनीत शाटक के रूप में प्रस्तुत किया पया है। ज्ञानतकरुप आत्मा की आनन्द्रस्य अनुमृति का सुन्दर संस्कृत क्लोकों में वर्णन इस टीका को विशेषता है। वे स्लोक समयसार-कल्प नाम से पुबक् सन्य के रूप में भी संक्रित हुए है। हिन्दी में दन्ही का रूपाल्य कारासीसक्ष विराचित नाटकसमयसार में प्राप्त होता है। प्रवजनसार और पंजास्तिकाय पर भी अमृतक्य की आपक्यार्थ उपलब्ध है। लात्मांसार में इस्तीन तत्त्रसंस्त्र के विश्वमें का शब्दब्द विश्वपत्त दिया है। दुक्यांस्त्र स्वद्रपुपात यह अमृतकन्द्र को ही सुन्दर रचना है। अध्यास्थ और व्यवहार का सुन्दर समन्वय करते हुए इसमें आवकों के कर्तव्यों का विश्वपत्त किया गया है। इसमें ब्राह्मित ग्रा केसा सुक्स तात्त्रिक और क्यावहारिक विश्वपत्त मित्रता है कैसा अन्य किसी यह मभी अपकासित है। यं. आधावर ने अमृतक्य का बल्केस कन्द्र एक दियोग्य के साम किया है। इससे आत होता है कि पूर्व वय में ये किसी गाँव के बमीदार रहे होगे।

[पंप्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में अमृतवन्द्र के समय आदि के विषय में खर्चाकी गयो है। ]

### योगीन्द्

बच्चारमपर बन्चों वें बोगीन्तु के परभारमप्रकाश और योगसार का स्थान बहुत ऊँवा है। अपभंध दोहों में रचित इन बन्चों में मार्फिक शब्दावणी में आत्मसाधना के मार्ग का उपरेश दिया गया है। हिन्दों के निर्मुणवादी कवियों को शब्दावली का पूर्वरूप इन दोहों में उपलब्ध है। इन्ब-एबना में अरक के रूप में बोतीन्त्रु ने बटुममाकर का उस्तेख किया है। संस्कृत में बमृतासीति और आकृत में निवासमाहक ये इनकी बन्य दी एबनाएँ भी प्रकाशित हुई है।

[परमात्मप्रकाश की प्रस्तावना में डॉ. उपाध्ये ने योगीन्दु के विषय में विस्तृत विवेचन किया है। ]

#### बन्य बाषार्थं

इस धताब्दी के बन्य बाचायों में बाचारांग तथा मुक्कतांग को संस्कृत टीकाओं के रचियता शीलांक ( दिद्योग ), मुक्तमुन्दरी कथा नामक विस्तृत प्राकृत काव्य के प्रणेता विवयसिंह तथा संसम्भंत्री नामक बपप्रंत काव्य के लेतक महेक्दर प्रमुख हैं। लयुस्तंत्रसिंदि तथा संसम्भंत्री नामक बपप्रंत काव्य के लेतक महेक्दर प्रमुख हैं। लयुस्तंत्रसिंदि तथा बृत्त एवंशसिंदि इन प्रकरणों के रचियता अनन्तकीति भी इसी शाताब्दी में हथ थे।

कब्रह भाषा के ब्रारम्भिक साहित्य से भी इस शताब्दी के कुछ जैन आचारों का परियय मिलता है। कब्रह बादिपुराण के रचयिता रम्म ने गुणनिष्ट के शिष्य देवेन्द्र का गुरू-क्य में स्मरण किया है, यह रचना सन् ९४१ की है। कब्रह शानितायपुराण के प्रणीता गोत्र में हमें काल के हैं, इन्होंने इन्द्रनीय और जिनवन्द्र का गुरू-क्य में स्मरण किया है।

# श्रीवीर निर्वाण संवत् की सोलहवीं श्रताब्दी [ ईसवी सन ९७३ से १०७३ ]

### अजितसेन

ये सेनगण के बाचार्य बार्यसन के शिष्य वे। इनके तीन महत्त्वपूर्ण शिष्यों का बतान्त श्रवणवेलगोल के शिलालेखों से तथा उनके साहित्य से जात होता है।

अवगवेतगोल के चन्द्रमिरि पर्यंत पर स्थित एक स्तम्भ पर गंग देश के राबा मार्टासह के समाधिमरण का स्मारक लेख है। मार्टासह के राजनीतिक जीवन की सफलताओं का—विभिन्न यूवों में प्राप्त किवारों का तथा प्रशंसासक विक्वों का उल्लेख करने के बाद कहा गया है कि उन्होंने बंकापुर में अवितरीक गुरु के साफ़िक्य में समाधि-मरण स्वीकार किया। यह पटना सन ९७५ को है।

मार्राह्म के उत्तराधिकारी राज्यस्त के हेनायित वामुण्डराय भी अजितनेन के विषय थे। इन्होंने संस्कृत में चारिनदार तथा कन्नड में निवाध्यक्षकापुरुषपुराण (सत् ९७८) को रचना को है। ये दोनों ग्रंप्य प्रकाशित हो चुके हैं। दोनों में झन्य-कर्ता के गृव के रूप में अजिततेन का उत्त्वेत है। अवस्थानेत के विक्यपिरि पर्यत पर स्थित विश्वविक्यात गोम्मटेस्वर बाहुबजी की महामूर्त का निर्माण्य भी चामुण्डराय हारा ही किया यथा था। यहाँ के चन्द्रियरि पर्यंत पर भी चामुण्डरायवहाति नामक मन्दिर है। इसमें चामुण्डरायकति नामक मन्दिर है। इसमें चामुण्डरायकति नामक

कन्नड के महाकवि रन्न के अजितनाथ पुराण में भी अजितसेन का गुरु रूप में उल्लेख हैं। यह प्रत्य सन् ९९३ में पर्णह्याया।

नेमियनद्र के गोम्मटसार में अजितसेन को गुण-समूह के घारक तथा मुबनगुर कहा गया है।

[ जैन शिलालेख संप्रह, भा. १ की प्रस्तावना में डॉ. हीरालाल जैन ने तथा जैन साहित्य और इतिहास में पं. प्रेमी ने बजितसेन का परिचय दिया है। ]

#### वीरनन्दि

ये गुणनिन्द के शिष्य जनवनिन्द के शिष्य थे। इनका चन्त्रप्रभवरित महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। इसमें बाठवें तीर्यकर की जीवनकथा याँच पूर्वजनमों के साथ विस्तार से वर्षित है। संस्कृत माथा के साहित्यिक सौन्दर्य की वृष्टि से यह रचना उच्च कोट की है। बादिराज ने पार्यवरित में इनकी प्रशंसा में एक श्लोक लिखा है। नेमियन्द ने गुर-रूप में इनका स्मरण किया है।

### इन्द्रनस्वि

इनकी बुवाबतार नामक रचना सींबाड होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से महस्व-पूर्ण हैं। पट्लण्डाराम तथा कथायप्रामृत इन सिद्धान्त प्रन्थों तथा उनकी टोकाओ के विषय में महत्वपूर्ण विवरण इन्द्रनिद्ध ने दिया है। जैन बाचारों के कालक्रम की निक्रित करने में खुताबतार से बहुत सहायता मिछी है। नेमिचनद्ध ने इनका भी गुरुक्य में स्मरण किया है।

[पं.प्रेमीने जैन साहित्य और इतिहास में इन दोनो आराचार्यों का परिचय दिया है।]

#### नेविजन

ये सिद्धान्तवकवर्ती के विरुद्ध से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के कथनानुसार जिस प्रकार सकरतीं अपने चक्र से मरित बीच के छह सम्बद्धों को जीरता है उसी प्रकार दुविस्पी कक्ष से मेचिचन्द्र ने आगम के छह सम्बद्धों कीत छिया था। उनके इस गहन अध्ययन का सार गोममटसार नामक सम्बर्ध मिबद है। जीवकाण्ड और कर्मकाण्ड इन दो मागों में इस प्रन्य की रचना हुई हैं। छिथसार प्रन्य भी नेमिचन्द्र ने छिखा वो गोममटसार के परिविद्ध के समान हैं। इनके निजोकसार में क्यामण एक हुवार गायावों में निवस्वस्था मार्चीन मान्यताएँ संकछित हैं। गोममटसार के विनिन्न प्रकरणों में आवार्य ने अपन्यनिष्क, इन्द्रमिन, बौरपनिद (इन तीनों का अपर उस्केस हो चुका हैं), कनकर्मान्द तथा अजितनेन का मुक्स्य में उस्केख किया है। चामुण्डराय हारा गोमटस्वर- मूर्त के निर्माण का तथा बौरसातंत्र्यों नामक देशी (कब्रव) व्यास्था का भी उस्केख हुवा है। वामुण्डराय के बाग्रह से संकछित होते के कारण ही गोमस्टसार यह नाम प्रस स्वन्य को दिया गया था। पहले इक्ससंबह यह छोटा-सा प्रम भी इन्हों नेमिचन्द्र का माना गया था किन्तु अब यह क्षम दूर हो चुका है।

[पुरातन जैन वाक्य सूची की प्रस्तावना में पं मुक्तार ने नेमियन्द्र के विषय में विस्तृत चर्चा की है।]

### ब मितगति

ये मापुर संघ के बाचाये थे। इन्होंने अपनी गुरुवरस्थरा इस प्रकार बतलायों हुँ—भीरतेन —देवरेन —मितपति (प्रथम, जिनका योगसार नामक संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित हुना है)—नेमिषेण —माध्यकेन —अधितकति (डितीज, प्रस्तुत प्रत्यकर्ता)। इसकी शात संस्कृत रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। सुमाधितरस्तवन्तोह में लगभग ९०० स्लोकों में नैराम्य का उपदेख है। इसकी रचना राजा मुंब के राज्य में सन् ९९३ में हुई सी। समंपरीया में बैबिक पुरानों की अध्यक्षकानीयवा क्रवायों के माध्यम से त्याह की है। यह सन् १०१६ में वृष्णं हुई बी। पंचवंग्रह की रचना सन् १०१६ में बारा के समीप महीतका ( वर्तमान महोत माम ) में हुई बी। कर्मबण्य सम्बन्धी विवरण देवेवाका सह रूप्ण इसी नाम के मात्र के सार है। मिल के मात्र के सार कर सार के सह रूप्ण इसी नाम के मात्र के सार कर सार के सिक्त क्षान्य में शास्त्र के बिच्य में १२० क्लोक हैं। बचीच क्लोकों की माचना हामियानिका व्यमितनार्त की सबसे व्यवक कोकप्रिय रचना है। यह सामायिक पाठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी उपायकावार ( या व्यवकावार ) में जैन मृहस्तों के बावयां बावरण का सुन्दर विवरण है। उपाय का सामायिक साम के सामायां वाचरण का सुन्दर विवरण है। उपायकावार ( या व्यवकावार ) में जैन मृहस्तों के बावयां बावरण का सुन्दर विवरण सामायां की सामायां का सामायां के सामायां का सामायां के सामायां का सामायां के सामायां के सामायां का सामायां की सामायां का सामायां की सामायां का सामायां की सामायां का सामायां की सामायां की

[पं. प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में अमितगति का विस्तृत परिचय देने-बाजा निकम्ध है। ]

#### जगमेन

ये लाडबागड संघ के आचार्य थे। इनका वर्मरत्नाकार नामक अन्य प्राप्त हुआ है। करहाटक (वर्तमान कन्द्राट सहाराष्ट्र) में सन् १९९ में इसकी रचना पूर्ण हुई थो। प्रशास्त्र के अनुसार व्यवेत की गुक्तरप्यार हव प्रकार बी—वर्गलन—कान्त्रियेल— गोपरेन—मासकेन—व्यवेत । बन्य असी अप्रकाशित है।

िजैन युव्य प्रजस्ति संग्रह, आरम् १. प्रशस्ति २ ।

### महासेन

ये वससेन के लिच्य गुनाकरसेन के लिच्य थे। मूंन राजा ने इनका सम्मान किया था। मूंज के उत्तराधिकारी शिम्पुरात के महामन्त्री परंट के आबह से इन्होंने अञ्चाननदित महाकाध्य की रचना की। वह मकाधित हो चुका है। आहेडण के पुत्र और कामदेव के रूप में प्रसिद्ध प्रयुक्तकुमार की रोचक कथा हससे वर्षित है। म्हेंगार, बीर, हास्य और शान्त रस का उत्तम परियोध इसमें प्राप्त होता है।

[ पं. प्रेमीजी ने जैन साहित्य और इतिहास में महासेन का परिचय दिया है।]

### अभयवेव

धिस्तेन के सन्पतिभूव पर बमयदेव वे बावपहार्थव नामक टीका जिसी जिसका विस्तार २५००० कामेजों जिसका है। बालाम, ईस्बर, सर्वक, नृति, वेदप्रामाध्य आदि विनिव विषयों का तक्ष्में किंद्रिक परीक्षण इस सम्ब में मिलता है। अमयदेव चन्द्र-कृत के प्रधुनसूरि के जिस्स थे। इसके किंद्र्य कनेक्षर राजा मुंक की प्रमा में सम्मानित हुए थे। इसकी परस्परा को राज्याच्या सुगत मिला था। [ पं. सुक्कालजी बौर पं. वेचरवासची द्वारा सम्मादित सम्मतिटीका गुजरात पुरातस्य मन्दिर, बहमदाबाद से १९२३-३० में प्रकाशित हुई है। ]

#### पद्मनन्दि

ये बीरतन्त्र के खिष्य बक्तन्त्र के खिष्य थे। इनका बम्बूरीवपणात्तिसंत् तामक प्राकृत प्रत्य प्रकाशित हुन्ना है। राजस्थान के बारा नवर में जिनभमें के प्रति वत्सक खिक राजा के राज्य में यह बन्द जिल्ला गया था। तेरह बिक्तरों में लगनमा २४०० गांचांकों में अनुद्रीप सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओं का अच्छा विवरण इसमें प्राप्त होता है। मामनन्ति के लिष्य सकलवन्द्र के खिष्य जीतन्त्र के लागह हो पद्मान्त्र ने इस प्रन्य की राच्या जीतन्त्र के लागह हो पद्मान्त्र ने इस प्रन्य की रचना की यो।

[ बाँ हीरालाल जैन तथा डाँ. उपाध्ये ने बन्य की प्रस्तायना में कर्ता का परिचय दिया है। जैन साहित्य और इतिहास में पं. प्रेमी का इस विषय पर निबन्ध भी उपयक्त है।

#### वीरभद

इनके प्रनव प्रकीर्णक इस नाम से आगमों में यम्मिलित किये गये हैं। चतु-दारण में ६३ सामाओं में काइलत, सिद्ध, सायु तथा जिनप्रणीत वर्ष इन चार को झरण जाने योग्य बताया है। आनुत्रस्थापस्थान में ७० गावाओं में समाधिवरण का महत्व स्पष्ट किया है। मक्तरिक्षा में १७२ गावार्ष हैं, इसमें भी समाधिवरण के विषय में विवेचन है तथा चित्त को निराकुळ बनाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। देवेन्द्रस्तव में ३०७ गावार्ष है, इसमें तीर्वकरों की बन्दना के प्रवंग के देवों के इन्हों के विषय में विवरण दिया गया है। अवाधवारताका में १९० गावाओं में ज्ञान, वर्धन, वारिज और तथ का महत्व स्पष्ट क्रिया है। इसकी रचना सन् १०२२ में हुई थी।

[ डॉ. जगदीशचन्द्र जैन ने प्राकृत साहित्य का इतिहास, अ. २ मे इन ग्रन्थों का विवरण दिया है।]

#### जिनेइवर

हुनता जम्म जज्ञतीनी के एक बाह्यणकुल में हुना था। ये जन्दकुल के आचार्य उद्योतन के शिष्य वर्षमान के शिष्य में 1 उनके समय में प्राय. सभी जैन आचार्य स्थायों एम है किसी जिनमन्दिर में निवास करते से बोर इस्तिल्य वैक्सावी मा प्रजर्शत कहलते ये। वर्षमान ने इस स्थिति में बुधार कर पुरातन शास्त्रवर्णित मुन्नियाँ को पुनः प्रवित्त करते का प्रयात किया। इस कार्य में विकेश्यर जी विद्यात के कान्नी सफलता सिकी। इस्होने नगरिलपुर में चीलुम्य राजा हुंडमराज की तमा में सपना एक स्थापित कर प्रसंता प्राप्त की। इनको ररम्परा आये चलकर स्वरत्तर कल्क इस नाम से प्रविद्ध हुई। वाकोर में सन् १०२३ में विनेश्वर ने हरियोशका वाहराजारण पर विस्तृत व्यावना लिखी। इसी वर्ष गहीं पर इसके बन्धु बृद्धिशावर ने संस्कृत व्यावराज्य को रचना की। इसी स्थान पर सीलह वर्ष वाह विनेश्वर ने मैर्स्यवन्तन्तिका की रचना की। इसके चार वर्ष पूर्व वाधारण्यों में है निर्वाचालीकासती नामक विस्तृत कथायन्त्र की रचना कर पूर्व में । उनका कथाकोष प्रकरण सन् १०५२ में पूर्व हुवा था। इसमें बर्माचरण के पृष्टान्त्यक्षर ४० कथाएं जुल्दर प्राइत में लिखी गयी है। व्येवान्त्ररों के पास बर्माचरण कोई विस्तृत प्रमाणवास्त्र कही है। इस बाबोध को दूर करने के लिए इस्कृति न्यायावतार के प्रथम क्लोक को बाधार के रूप में टेकर, प्रमालक्ष्म नामक वार्तिकव्यन्य की रचना की। प्रमाण कोर तक्तिवारित बाब को प्रक्रिया के विषय में विस्तृत विवरण इसमें प्राप्त होता है। यहस्यानकप्रकरण और पंत्रियोग्रिकरण में इसकी स्थाप प्रमाण है। पहले में भावको के छहा गो का तथा इससे में स्थानकर के पीच कर्मा विवर्ष में विवर्ष न

लेनस्वर के तीन भिष्य प्रषित्यस्य श्रन्यकर्ती हुए। जिनमद्र—जिनका दूसरा नाम घनेव्यर था—ने तुन १०३८ में चुहारको नगर में सुरकुल्दरी कथा की रचना की। जिनचन्द्र ने सन् १०६८ में स्वेगरंगशाका नामक विस्तृत कथाश्रन्य किया। तीसरे शिष्य अमरदेव का गरिच्य आगे दिया गया है।

[सिंधी ग्रन्थमाला में प्रकाशित कवाकोष प्रकरण की भूमिका में मुनि जिनविजयजी ने इनका विस्तुत परिचय दिया है।]

### अभयदेव (द्वितीय)

 इमके शिष्य वर्षमान द्वारा रचित मनोरमा कवा तथा श्वादिनायचरित प्राप्त है। इनके दूसरे शिष्य जिनवल्लभ का उल्लेख कामे द्ववा है।

[ प्रभावकचरित, त्र. १९; प्रबन्धिन्तामणि प्रकाश ५, त्र. २१; खस्तरमध्छ नृहर्-गुर्वावित, ए ६, ९०, नवांगवृत्तियौ प्रकाशित हो चुकी हैं । ]

### वर्मघोष-वर्षमान

गुजरात के चौलुक्य बंधीय महाराज भीमदेव के मन्त्री विमन्न बन्द्रावदी नगर में सासन कर रहे थे। तब बही बन्धोच सूरि का विहार हुन्ना वा। उनके उनदेश से प्रभावित होकर विमन्न ने बाबू वर्षत पर नवीन मध्य जिनमन्दिर निर्माण करवाने का संकल्प किया। इस कार्य में अनेक बाचाएँ नायी किन्तु अन्तरीताच्या १८ करोड़ चुवर्ण-मुदाबो का व्यय कर मन्त्रिवर ने प्रारब्ध कार्य पूर्ण किया। विमन्नवसही के नाम से प्रक्षात इस जादिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा सन्त्र १०११ में वर्षमान सूरि के हायों सम्पन्न हुई। वरेत सनमर्थ की सुन्दर कनाहृतियों से चुचोनित यह मन्दिर जाज मी देश-विदेश के दर्शकों के जास्वर्यपर्थित कर देशा है।

[मुनि जयन्तविजय सम्पादित 'बाबू' ग्रन्थ में इस मन्दिर का विस्तृत परिचय दिया सबा है। ]

## शान्तिसूरि

दनका बन्य अणहिल्युर के समीप के एक साम से हुआ था। वन्यकुल के अन्तर्गत पाराद गण्ड के आवार्य विवयंग्रह है रन्हें जिल्ला-बीला प्राराद हुएं। अण्यादेक्ष्य के राजा भीनदेव की समा में किंव और वाद्यों के रूप में इन्हें प्रतिकार प्रारा हुई। तरकन्तर महाकवि वनपाल के निम्मन्त्रण पर वे घारा गृहें वे। राजा मोजदेव की समा में अनेक वादियों को पराधित कर क्यादि प्रारा की जिल्ला फल्टरक्य राजा ने इन्हें वादियों का पराधित कर क्यादि प्रारा की जिल्ला फल्टरक्य राजा ने इन्हें वादियों का प्रतिकार करना के संवोधन इनके हारा हुजा। अणहिल्युर के एक अफ्टियून पण को सर्वेख हुजा था, वह आधार के मन्त्रप्रता का अणहिल्युर के एक अफियुन पण को सर्वेख हुजा था, वह आधार के मन्त्रप्रता की स्ववंख हुजा था, वह आधार के मन्त्रप्रता के स्ववंख हो। या । उत्तराध्यमनसूत पर इनकी विचन्त व्यावधा पुप्रतिब है। इनके प्रयान शिल्लों के नाम बीर, शांकिमद बीर कर्ववंख बताये गये हैं। बीढ नामक स्ववंख के साथ आवार्य कि राता बी वन्दरा के किए ये ये। बहुं। सन् १०४० में चनका स्वर्गवास हुआ।

[ प्रमावकचरित में इनकी जीवनकथा विस्तार से दी है। ]

# शान्तिसुरि ( द्वितीय )

प्रायः उपर्युक्त शान्तिसूरि के ही हमय में पूर्णतस्त्र तच्छ के ब्राचार्य वर्षमान के शिष्य शान्तिसूरि हुए। इन्होंने सिद्धछैन के न्यायावतार पर बाँतिक को रचना की बौर स्वयं उद्यप्त टीका भी किसी । जनाव , मत्का, क्रमुमाव बीर वागम इन पार प्रकरमों में इस प्रम्य में प्रमाणवास्त्र का अच्छा विकेषय प्राप्त होता है। क्रमुँने चटकार, कृपवान, नेपामुबर, विवनज्ञ, कन्जबुट तथा विकरमंत्ररी पर स्पष्टीकरणात्मक टीका-विष्युण भी किसे ।

[ एं. दलसुक सालविषया ने न्यायावतार वार्तिकवृत्ति की प्रस्तावना में इनका परिचय दिया है । ]

# महेन्द्र

ये चन्द्रकुल के आचार्य थे। घारा नगर में राजा मोज द्वारा सम्मानित महाकवि सन्ताल के पिता सदिव से इनकी मेंट हुई। धवदेव के बर में कुछ मुमिगत वन या। जावार्य की रूपा से उसकी प्राप्ति हुई। इसके प्रतिकल के रूप में सदिव में अपने कनिष्ठ पुत्र शीमन को आचार्य को सींच दिया। आगर्यों का अध्ययन करने के बाद सोमन ने अपने बडे माई धनवाल को भी जैन बनाया। शीमन मुनि की चतुर्विद्यातिषितस्तुति प्रसिद्ध है। धनवाल को बुद्धिसत्ता, किसव धक्ति तथा धर्मियता की अनेक कथाएँ प्राप्त होती हैं। इनकी विलक्षमंत्ररी कथा संस्कृत गद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर पुत्री हैं।

[प्रभावकवरित तथा प्रबन्धिचन्तामणि में घनपाल सम्बन्धी कथाएँ विस्तार से प्राप्त होती हैं। रे

# सूराचार्यं

ये जयाहिलपुर के रावा भीमदेव के मामा के पृत्र थे। होणाचार्य के पास इनकी विवात-दीवा हुई। इनकी कवित्रतिया की प्रखंता मुनकर राजा भोजदेव ने इन्हें बामन्त्रित किया। पारा में इनका सम्मान तो किया गया किन्तु बहाँ के पिछत इनसे पराजित हुए। जयने समापण्डितों के अंपमान से सुब्ध होकर मोज ने इन्हें कैद करना चाहा किन्तु प्रपाल की सहायता से ये गुरू कर से जवाहिलपुर लौट यये। इनका नाभेयनेमिद्धिसम्बान नामक सहाकाम्य प्रान्त है जिसमें स्त्रेण बन्तेशार का विस्तृत उपयोग कर एक ही काव्य में साविनाय और नेमिनाय का चरित वर्णन किया गया है।

[ प्रमावकचरित में इनकी कथा विस्तार से दी है।]

### वाविराज

ये निव्यसंत्र के ब्रदंगल बन्या के बालार्य बीशाल के शिष्य मितदागर के शिष्य थे। इनके गुढ़न्त्रन्तु दमाशाल ने क्नितिब्धि नामक क्याकरण इन्य किसा है। वादिराज ने बक्लकंद्रेय के न्यायाधिकस्थाय पर २० हखार स्लोकों जितने विस्तार की टीका क्रिसी है जो प्रकारित हो चुकी है। इसके जैन-कैनेतर वर्षोंने का उनका जम्ययन और तकेंद्रिया में गिपुणता प्रकट होती है। तकेंद्रास्त्र पर प्रमाणनिर्णय

नामक एक छोटा प्रण्य भी उन्होंने किसा था। यह भी प्रकाशित हुआ है। यन् १०२५ में राजा अर्याहत के राम्यकाल में दुनका पार्स्वितित पूर्ण हुआ। तीर्वेकर पार्स्विताल भी नी पूर्वमां के साथ काव्यमाय क्या में विचार का इसका विचय है। यह यम्य कहुवेरी नामक स्थान में पूर्ण हुआ था। प्रश्नीत में वादिर को ने प्रमु हुआ था। प्रश्नीत में वादिर को ने प्रमु हुआ था। प्रश्नीत में काव्य कहा है जितसे जात होता है कि इनके मठ के लिए सिह्यूर प्राम बान मिला होगा। एकीमास्ततीन वादिराज की युपितद प्यान है। कथा के जहाता इस स्तीय के प्रमाव के उनका कुछरीय दूर हुआ था। स्तीत के बार स्तीनों से मी संकेत मिलता है कि इसकी रचना के समय कित किसी रोग से पीटित थे। दक्षिण के बीसी खिलाकेओं में बादिराज की प्रसंसा की मार्ग है विवस मानुम होता है कि उन्होंने मैं लोक्यादीपिक। नामक प्रमाव किसा था। यह अन्नाद का प्रवास की प्रसंसा की प्रसंसा की स्ताव है का साथ है। वा राजा ना वार्याहत उनका सम्मान करते थे। उनकी एक जीर रचना चर्मापत्वित प्रकाशित हो चुकी है।

[पं. प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में वादिराज के विषय में एक निबन्ध है।]

#### प्रभावन्त

भारा नगर में महाराज भोजदेव के समय में विवामत विह्नमण्डल में प्रभावण्य का विशिष्ट स्वाल था। उनकी बहुण्डी प्रतिसा के प्रणाण बार महत्वपूर्ण प्रमाणे के रूप में उपलब्ध है। प्रमोधकमण्डमातंत्र्य माणिक्यानीट के परीक्षामुण्ड की व्यावस्था है। हरका विस्तार १२००० रुकोकों जितता है। मुख्य प्रन्य में प्रमाणो का विवेचन है। हस आख्या में प्रमाणो के विवयों के रूप में, विश्व के स्वरूप के विषय में विविध वादिवयों को सूच्य चर्चा उपलब्ध है। हती प्रकार न्यायहुमुख्यन्त्र अकलंकदेव के लग्नीसत्त्र्य की स्वरूप चर्चा उपलब्ध है। हती प्रकार न्यायहुमुख्यन्त्र अकलंकदेव के लग्नीसत्त्र्य की स्वावधा है। हस्त में में नुक प्रमुख्य के प्रमाण विवयों के साव प्रमेय-विषयों का वित्तुत विवेचन है। इस्त का विस्तुत १९००० हरलोको जितता है। वावस्ताम्य प्रसाद प्रवेचन्त्र स्वावस्य विस्तुत व्यावसा है जो कभी पूर्ण रूप में प्रमात नहीं है। इस्त तीन व्यावस्य के स्वतन्त्र कृति—मद्यक्याक्षण—भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रमाराय के उपलब्ध के स्वरूप कहाएं सी गरी है। समन्त्रमञ्ज, अकलंक बौर पात्रकेसरी के विषय में इस्तर्क कालां हो गरी है। समन्त्रमञ्ज, अकलंक बौर पात्रकेसरी के विषय में इस्तर्क कालां हो उपलेख सहत् हो सुका है। पुण्यवस्त के स्वर्णाण सहत्त्रपुर्ण के विषय में इस्तर्क के स्वर्ण कालां हो हो हुए भी अपभाव हान्यों के स्वर्णात के लिए महत्त्व के सिद्ध हुए हैं।

स्वचनवेलगोल के दो शिलालेकों में प्रभावन्द्र की प्रशंता प्राप्त होती है। इसके बात होता है कि इनका प्रारम्भिक जीवन हीला में बीता था। पचनित्व और वृषय-निक्त के पृष्ट ये। उनके कई गुरुवन्युकों के नाग श्रेत के लों में मिलते हैं। बारा नगर में उनके गुरुवन्य नगरित्व का बारी उत्केख होगा।

िन्यापकुमुद्दचन्द्र की प्रस्तावना में पं. कैलाशज्य और पं. सहेन्द्रकुमार ने प्रभावन्द्र के विषय में विस्तत विवेचन किया है।

### नवनन्दि

हनके दो बरफांच सन्य प्रात हैं। युदर्शनवरित में नमस्कार मन्य और बहुर-पर्यापृत्य का महरच प्रकट करते हुए युदर्शन घोटी की कवा का काम्याय वर्णत है। यह सन्य महराज भोज के राज्यकाल में बारा नगर में यह रे॰ ४३ में पूर्ण हुआ था। गर्यानिट के दूसरे प्रन्य सकलिविधिवाल काम्य में आवकों के आवारप्य का अनेक कवालों के उत्वाहरण वेते हुए विस्तृत वर्णन दिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महस्व-पूर्ण अनेक उल्लेख इस काम्य में प्रात होते हैं। किन ने अपनी गुरुररम्परा दिस्तार से इस प्रकार वतलायी है—कुरस्कृत्यानय के प्रपत्ति-विष्णुत्तिर—अनेक मन्यों के कर्ता विद्यनगिर—वृद्यनगिर—आवागों के व्यवेषक, तपस्वी और राजाओं द्वारा पूजित रामनिय —नैश्रीप्रपृत्ति—सहापधिंत गांधिकपतिन—प्रपत्तिर

[ जैन प्रत्य प्रशस्ति संब्रह, भाग २ में पं. परमानन्द शास्त्री ने इन प्रन्थों का परिचय दिया है।

### सिल्ल खेण

स्कृति वयनी गुक्यरम्परा इस प्रकार बतलायी है-बिजरोक्त (जिनका पहुले वातुष्टराय के गुरु के रूप में परिचय जा वृक्ष हैं) — कनकरील-विवरील-मिर्लयिष । इनके छह संस्कृत प्रन्य प्राप्त हैं। महापुराण में लगभग से । इवार क्लोकों में खालका-पूरुपों को कपाली को वर्गन है। इसकी रचना सन् १०४८ में मुक्तपुर नगर में हुई यी (मेंसूर प्रदेश के बारवाह विके में यह नगर हैं, यहाँ युरावन जिनमित्तर अब भी विद्याना हैं)। नागकुमारवरित में लगभग ५०० क्लोकों में नागकुमार की कथा मुन्दर गैंलों में बतलायी है। भैरवरपावतीकरण, तरस्वतीकरण, ज्वालिनीकरण तथा काम-पाथालीकरण ये बार प्रन्य मन्त्रशास्त्र के हैं। इन देवताओं को बाराबना द्वारा विविध्य विपत्तियों के परिहार और समृद्धि-प्राप्ति को विध्या इन बन्दों में बतलायी है। जैन मन्त्रशास्त्र में इन प्रन्यों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

[ पं. प्रेमी के जैन साहित्य और इतिहास में मल्लियेण पर एक निवन्ध है । ]

### नरेन्द्रसेन-नयसेन

उपर्युक्त मुन्तमुख्य नगर वे घात एक विस्तृत विकालेक से मस्कियेग की परम्परा के कुछ जान आपारों का भी परिषय मिक्ता है। मस्कियेग के गृद जिनतेन तथा प्रमुख करकरेन में यह उपर बताये हैं। इस केब्र में के करकरेन के दूवरे विचय नरेस्क्रेनिक जीर उनके विच्या नयसेन की प्रयंशा निकाली है। ये दोनों व्याक्त एपखांदन के प्रसिद्ध विद्यान में एपखांचेन की प्रयंशा निकाली है। ये दोनों व्याक्त एपखांदन के प्रसिद्ध विद्यान में एपखांचेन की प्रयंशा निकाली है। ये दोनों व्याक्त प्रमुख में प्राप्त की प्रमुख के स्वर्ण में प्रमुख में प्

श्रीवीर निर्वाण संवत् की सोस्ड्वीं सताब्दी

वादिराज ने न्यायदिनिश्चय विवरण की अन्तिन प्रशस्ति में रुछेप द्वारा कनकसेन बौर नरेन्द्रसेन का नामोल्लेख कर उनके प्रति जपना जादर प्रकट किया है।

[ जैन शिलालेख संप्रह, भाग ४, लेख १३८ ]

### सुदत्त व शान्तिदेव

में मूर प्रदेश के दक्षिण मान में अनमन ३५० नयों तक शासन करनेनाले होयसल मैंस के प्रारम्भिक राजा जैन आचार्यों के शिष्य थे। सीरव ब्राम के लेख में कहा गया है कि इस बंदों के प्रथम राजा सल जब धुक्त मूनि के दर्शन कर रहे थे तब एक चीता जनगर समदा किन्तु सल ने साहकुर्यक अपनी और पुरु की रखा की थी।

सल के बाद के प्रमुख राजा नृपकाम और उनके बाद विनयादित्व हुए। विनयादित्व द्वारा स्वान-धान पर जिनमित्र कनवावे गर्व थे। अवजवेलगोल के एक लेख के सब्दों मे—मन्दिरों के लिए दें बनवाने के लिए जहां की मिट्टी कोरी गयी वहां तालाब बन गये, पत्थरों के लिए जिन पहाड़ों में खुराई हुई ने सुन्ति से समतल हो गये तथा चूने की गाहियाँ जिन रास्तों से गुजरी वहाँ चाटियाँ बन गयी। इसी समय के एक बन्य लेक में विनयादित्य की समृद्धि का श्रेय उनके गुरु शान्तिदेव की उपासना को दिया गया है। मुक्तेरे तालुके में स्थित अंगडि नामक स्थान में प्राप्त लेक लेजुसार शान्तिदेव मान्द १०२३ में दिखात ब्रग्ध हो उनकी स्मृति में नागरिको द्वारा स्थापित स्तम्भ पर मह लेख उस्कीर्ण है।

[जैन शिलालेख सम्रह, भाग ३, लेख ४५७, भाग १, लेख ५३-५४ तथा भाग २ लेख २००]

### धोचन्द्र

हनकी दो अपभंश रचनाएँ प्राप्त है। रयणकरण्ड में आवकों के व्रतों का महस्य क्याबों के माध्यम से २१ प्रकरणों में स्पष्ट किया है। इसकी रचना श्रीबालपूर में राजा कारिय के राज्य से सन् १०६६ में पूर्ण हुई सी। इनका दुवरा प्रस्य क्याकोश अपितृत्यूर में लिखा गया था। जान, दर्शन, चारित्य और तप की साथना के उदाहरण-स्वरूप क्याबों का हसमें संवह किया गया है। गुजरात के राजा मृत्याज के दरबार में सम्मानित मेंश्री सञ्ज्या के पुत्र कृष्ण के पूर्वों के खासह से हसकी रचना हुई सी। स्वप्तकरी ने अपनी गुजरप्रस्पत रिस्तार से वस्तकारी है। देशी गण के आवार्य श्रीकीत के शिष्य मुतकोति हुए जो कल्जुरि बंश के राजा गांगेय तथा मालवा के परमार बंश के राजा मोजदेव डारा सम्मानित हुए से। इनके शिष्य सहस्वकीति के पांच शिष्य से—देवचम्, बासवम् मि, उदयकीति, शुभवन्द्र तथा वीरचन्द्र। इनमें से अन्तिम वीरचन्द्र प्रस्वकर्त के गृह से। [ वैन प्रन्य प्रचस्ति संप्रह, माग २, प्रधास्ति ७-८; क्याकोश डॉ. हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुना है १ ]

### वादीभसिह

दनकी तीन महत्त्वपूर्ण रचनाएँ उपलब्ध है। मधिवन्तामील एक विस्तृत गयकवा है जिसमें वीवन्यर की काध्यप्ण कया का सुन्दर चित्रमा प्राप्त होता है। संस्कृत गय साहित्य में इसका महत्त्वपूर्ण त्यान है। अत्रचुतामिल में बोवन्यर की हो क्या शतीकद्व रूप में प्रस्तुत की है। इसकी विवेषता यह है कि प्राप्त प्रत्येक स्लोक में एक सुन्नाधित प्राप्त है और इस तरह प्रारम्भ से अन्त तक अर्थान्तर-यास अलंकार का लगातार प्रयोग किया गया है। सरक भाषा के कारण यह काध्य काक्ष्रो लोकप्रिय रहा है—स्लक्ष्म अनेक अनुनाद विभिन्न नापालों में अवाधित हुए है। तिमक बाथा का प्राप्तीन महाकास्य तिन्तवक्षत्व कृत जीवकचित्तामिल इसी पर आयारित कहा जाता है। वादीमिष्टिह की तीसरी कृति स्याहारिविद तर्कवास्त्र की रचना है जो अभी खण्डित रूप में प्राप्त हुई है। इसके सोलह प्रकरणों में जीव, सर्वत्र, ब्रह्म, ईस्वर आदि के विषय में विश्वराष्ट्रण

गचचिन्तामणि में वादीभसिंह के गुरु का नाम पुष्पसेन बताया है। इसी की एक प्रति में वादीभसिंह का मल नाम ओडयदेव बताया गया है।

[ गद्यविस्तामणि के संस्करण में कुप्पुस्वामी शास्त्री और स्थाद्वादसिद्धि के संस्करण में पं. दरबारोलाल ने वादीभॉसिंह के विषय में विवेचन किया है। ]

#### হামবন্দ্র

इतका एकमात्र सस्कृत सन्य ज्ञानाणंव काफी महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रहा है। ४२ अध्याय और लगभग २१०० क्लोकों के इस प्रस्व में ध्यान का सर्वांगीण विवेचन प्रमत्य. उपरुष्ट्य होता है। योगणायना के प्राणायम आदि अंगों का विस्तृत वर्णन और ध्यान के पिच्डस्थ, पदस्य आदि प्रकारों का विवेचन इस प्रन्य में है। साथ ही मुनि की जीवनचर्या के सम्बन्ध में जावक्यक विचयों का—महादत, अनुप्रेक्षा आदि का मी सरल भाषा में वर्णन किया गया है। हैयनदा के योगशाय के आधारभूत सन्य के रूप में भी ज्ञानार्थव का महत्व है। इसके दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

[पं प्रेमीजो के जैन साहित्य और इतिहास में शुभवन्द्र पर एक निवन्ध है।]

### वसुनन्दि

इनका उपासकाच्यान नामक प्राकृत ग्रन्थ वसुनिद श्रीबकाचार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रावकों की य्यारह प्रतिमान्नो का विश्वद वर्णन इसमें प्राप्त होता है। विश्वेष रूप से जिनपूजा बौर जिनबिम्बप्रतिद्या का महत्त्व इसमें प्रतिपादित हुआ है। इस विषय पर संस्कृत में बमुनिन का प्रतिक्वाराठ मी प्रकाशित हुआ है। उपासकाय्ययन में इनकी गुरूपस्पता इत प्रकार वो है — कुन्यकुन्दानव में बीनिन्द के विषय नयनिन्द हुए, उनके विषय में प्रकाशित के प्रकाशित के प्रकाशित कर विषय में प्रकाशित कर विषय में प्रकाशित कर विषय मुकाबार पर बसुनिन्द की विस्तृत संस्कृत टीकाएँ प्रकाशित हुई है। इनसे तर्क, काव्य जीर जागम के उनके विस्तृत अध्ययन का परिचय मिकता है।

[ पं. हीरालालजी द्वारा सम्पादित आवकाचार की प्रस्तावना में वसुनन्दि के विषय में विवेचन किया गया है।

#### कतकासर

ये मंगलदेव के शिष्य थे। बालाइय नगर में लिखित करकष्टुचरित नामक अवभंश काव्य के ये कर्ता है। इस काव्य में पार्श्वनाथ और महावीर के मध्यवर्ती समय में हुए अफेक्ट्रुड राजींव करकप्टु को रोजावपूर्ण क्या वीणत है। विशेष महत्त्व की बात यह है कि हमने महाराष्ट्र के उत्थानावाद किले में मिला वारिशिय को गृहाओं का करकप्टु डोरा निमित्त रूप में वर्णन है। यहाँ की पार्श्वनाय-मूर्ति अम्मलदेव के नाम से मध्यपुत में प्रसिद्ध थी। इस काव्य के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

[ डॉ हीरालाल जैन ने इस काव्य की प्रस्तावना में कनकामर और धाराशिव की गृहाओं का विस्तत परिचय दिया है। ]

### अन्य आचार्य

इस सताब्दी के साहित्य और शिकालेकों से जात होनेवाले प्रमुख बाचार्यों का परिचय अवतक प्रस्तुत किया। शिकालेकों से जात होनेवाले इस शताब्दी के अन्य आचार्यों का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

### अनन्तवीर्यं

मैसूर प्रदेश के कूडतु बिके में स्थिति पेसूर हाम के शिकालेख से इतका परिचय मिकता है। ये बेकलोक के बीरतेत के शिख्य सीचारित के शिख्य ये। गंग बंश के राजा राजमरूक से शासनकाल में सन् ९७७ में इन्हें पेसूर के बितमन्दिर के लिए कुछ दान दिया गया था। इसका शिकालेख चन्द्रतन्दि ने लिखा था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १५४ ]

#### कनकप्रभ

मैसूर प्रदेश के बेळगीव जिले में स्थित येडराबी ग्राम से प्राप्त शिलालेख से इनका परिचय मिलता है। सन् ९७९ में वहाँ के जिनमन्दिर के लिए बारह ग्रामप्रमुखों ने इन्हें कुछ भूमि प्रदान की थी।

[ जैन शिलालेख संब्रह, भाग ५, लेख १८ ]

### रविकास

मैसूर प्रदेश के गुर्जिंग तालुकों में स्थित विदरे शाम से प्राप्त समाधिलेख के अनुसार रिविचन का स्वर्गवास सन् ९७९ में हुआ था। ये त्रिलोकचनद्र के शिष्य ये। इनके स्मृतिलेख की स्थापना मानुकीति ने की थी।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १५८ ]

# बाहुबली

मैसूर प्रदेश के सौन्दती नगर से प्राप्त सन् ९८० के लेख के अनुसार सामन्त सान्तियों ने बही के जिनमन्दिर के लिए कच्छूर गण के प्रथान आचार्य बाहुबली को भूमिबान दिया था। लेख के अनुसार ये व्याकरण और तर्कशस्त्र के विशिष्ट विद्वान से। इसी लेख में रिवेचन्द्र, अर्तृणन्दि, शुभवन्द्र, मौनिदेव तथा प्रमाचन्द्र इन आचार्यों के प्रयोगस्त्र स्लोक भी है।

जिपर्युक्त, लेख १६० ]

### गुणवीर

तिमलनाहु प्रदेश के उत्तर अर्काट विले में स्थित तिहमले नामक पहाड़ी स्थान से प्रांत शिलालेख से इनका परिषय मिलता है। चोल बंध के राजा राजराज के सावन काल में उत्कीर्ण इस लेख के जनुगार महामृति गुणवीर ने गणियोखर महर्गोचुरियन की स्मृति में एक नहुर का निर्माण कराया था। इसी प्रदेश के दक्षिण अर्काट चिले में स्थित चोलवाणिब्युरम् बाम से प्रांत शिलालेख में भी गुणवीर का नामोल्लेख है। यहाँ की पहाड़ी पर उत्कीर्ण महाबीर, पास्थेनाच, चौम्मटदेष, बाहुबली तथा प्यावती की मृतियां की पूजा के लिए गुणवीर महारक को कुछ दान दिया यया था। इसमें गुणवीर के निवास स्थान का नाम कुरियेख बताया है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १७१ तथा भाग ४, लेख ८ ]

### कूलचन्द्र-यशोनन्दि

उड़ीशा के प्रसिद्ध तीर्थस्थान खण्डिगिरि के दो विकालेको से इनका परिचय मिलता है। समय निष्कित न होने पर भी कबारी को बनावर के आधार पर ये लेख रन् १००० के आधाराध के माने गये हैं। देशी याच के आचार्य कुलचन्द्र के शिय्य शुध-चन्द्र का इन लेखों में नामोल्केस हैं। इनते जात होता है कि बारवेल द्वारा प्रवित्त सैन्यमंके सम्मान की परम्परा उड़ीशा में दशकी खताब्दी में भी वीवित थी। यही के एक समय लेख में यशोनिन्द द्वारा यहाँ के प्राचीन स्थानों के बीचोंद्वार का वर्षनंद्र है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख ९३-९५ ]

#### वनन्तवीर्यं

मैसूर प्रदेश के विजापुर विके में स्थित मरोल ग्राम से प्राप्त सन् १०२४ के शिलालेख में इनकी विस्तृत प्रशंता प्राप्त होती है। चानुक्य सम्राट् सत्याव्य की कन्या महादेशी द्वारा इस ग्राम के जिनमन्तिर के लिए दिये ग्राय दान के प्रसंग में यह लेख लुदवाया गया था। इसके जनुतार जननती किंग्य लाल, कोश, छन्द, गणित, ज्योतिष आदि कई ग्रास्त्रों में पारंगत वे। इनके बाद के गुणकीति और देवकीति का तथा पूर्व के कर्य आपायों का भी वर्णन लेख में है।

[ जैनिजम इन साउव इण्डिया, पृ १०५ ]

#### कनकनन्दि

मैसूर प्रदेश के रावचूर जिले में स्थित मस्की ब्राम से प्राप्त सन् १०३२ के लेख में इनका वर्णन मिलता है। इस ब्राम को उस समय राजबानी होने का गौरत प्राप्त हुआ बा तथा चालुव्य सम्राद अगदेकमल्ल की कन्या सोमलदेवी वहाँ शासन कर रही सो। सम्राद के नाम पर वहाँ का मन्दिर अगदेकमल्ल जिनालय कहलाता था। इसके लिए सोमलदेवी ने भूमि दान दी थी। लेख में कनकनन्दि को अष्टोपतासी कहा गया है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख १२६ ]

#### बालचन्द्र

मंतूर प्रदेश के बेलगाँव विले में स्थित हुए बाम के सन् १०४४ के लेल में इनका वर्णन हैं। इस समय वहीं के शासक की पत्नी लिख्छाबों ने उक्त प्राम में एक विनमन्दिर का निर्माण कराया या तथा उसके लिए बालवन्द्र को दान दिया था। लेख के अनुसार में यापनीय सभ के आवार्य थे।

[ उपर्युक्त, लेख १३० ]

### गोवर्धन

मैसूर प्रदेश के घारबाढ़ जिले में स्थित मुगद बाम से प्राप्त सन् १०४५ के सिलानेल से इनका परिचय मिलता है। चातुच्य नामक ग्रामप्रमुख ने वहाँ सम्पनस्व-रलाकर नामक जितमन्तिर बनवाया चा तचा उचके लिए शोवर्षन को भूमियान दिया चा। गोवर्षन कुमुदि गण के आचार्य थे। इनकी परस्परा के बहुत-से आचार्यों के नाम लेख में निलते हैं किन्तु बीच-बीच में लेख टूटा होने से इनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट मही होता।

[ जैनिरम इन साउथ इण्डिया, पृ. १४२ ]

#### नामसेन

मेनूर प्रदेश के विजापूर विके में क्षित अरसिवीडि नगर वे प्रान्त सन् १०४७ के शिलालेख में प्रनक्त वर्षन हैं। चानुष्य सम्राट जयविह (डिटीय) की बहुत अक्का-देशी ने उसके नाम पर निमित निनमन्दिर के लिए सेनगण के आधार्य नामसेन को कुछ मुम्नि प्रदान की थी।

[ उपर्युक्त, पू. १०५ ]

### केशवनन्ति

मैसूर प्रदेश के शिकारपुर तालुके के बेलगामि ग्राम के सन् १०४८ के शिकालेख से इनका परिचय मिलता है। ये बक्तमार नण के मैचनीन्त आचार्य के शिक्य ये। इन्हें कशेचवासी कहा गया है। उक्त ग्राम के शान्तिनाच जिनालय के लिए इन्हें महासामन्त नावण्डराय ने भूमिरान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १८१ ]

### महासेन

मैनूर प्रदेश के विजापुर जिले में स्थित होनबाड दाम से प्राप्त सन् १०५४ के रिशालेल से इनका परिचय मिलता है। अनेक राजाओं द्वारा सम्मानित सेनगण के अभावार्य हार्यन के शिष्य आधित के ये शिष्य थे। चालुक्य सम्माट् नैकोक्यमस्क के सामन्त चाकिराज ने होनबाड में शानितनाथ मस्टिर का निर्माण कराया था तथा उसके लिए अपने गुरु महातेन को मूमि आदि दान दिया था।

[ जैन शिलालेख संप्रह, भाग २, लेख १८६ ]

### इन्द्रकीति

मैसूर प्रदेश कें बरकारी जिले में स्थित कोगिल प्राम के सन् १०५५ के शिका-लेख से इनका परिचय मिकता है। इस स्थान के जिनमन्दिर का निर्माण राजा दुनिनीत ने फिया था। यहाँ के शास्त्राम्यास को सुविधाएँ बढाने के लिए इन्हकीर्त ने भूमि आदि बान दिया था। ये देशी गण के आचार्य थे। लेख में इन्हें समाद नैकीक्यमस्क की सभा के मूपण, कवियों के गुक, सब शास्त्रों के ज्ञाता तथा कोकलियुर के स्वामी कहा गया है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख १४१ ]

### गुणसेन

मेनूर प्रदेश के कृदयु बिके में स्थित मुक्कूर बान के प्रान्त जनेक विकालकों से सनका परिचय मिळता है। कोंगास्त्र बंध के राज्य राज्येक्ट ने अपने पिता हारा निर्मित्त जिनमन्दिर के लिए गुणसेन को मुस्तियान दिया था। यन् १०५८ के इस लेख में इन्हें इतिक गण के आचार्य कहा गया है। इस राज्य की माता पोचक्यशित तथा पुन ने मी रन्हें दान दिया था। गुणसेन ने उक्त स्थान में नगर के ब्यापारी समूह की और से एक वाणी का निर्माण कराया था ऐसा एक बस्य लेख से जात होता है। इस स्थान के जिन-मन्दिर के सम्मुल गुणसेन के गृढ पुण्यसेन के बराणिवह स्थापित है। अवज्यवेलगोल के मल्लिण-प्रशस्ति पिलालेख में भी गुणसेन की प्रशंसा में एक स्लोल है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख १७७, १८८ से १९२ ]

#### सकलबन्द व माध्वसेन

सैसूर प्रदेश के शिवसोम्मा जिले में स्थित तीर्थस्थान हुम्मच से प्राप्त सन् १०६२ के लेख से इनका परिचय मिलता है। राजा बीरसान्तर कोर रहुणस्वामी नोक्क ते नोक्क ते नोक्क ते नोक्क ते नोक्क ते नोक्क हो नोक्क हो लाग हो हो हो है जो है जो

. [ उपर्युक्त, लेख १९७-९८]

#### अभयचन्द्र

होयसल बंध के राजा विनयारिस्य ने सन् १०६२ में मूलसंथ के आचार्य अभयपन्त को भूमि आदि दान दिया था। भैनूर के निकट तोलल् ग्राम से प्राप्त शिका-लेख से यह विवरण जात हुना है। इस ग्राम के दो नागरिकों मून्गीड और तिप्यगीड ने भी जाचार्य को हुक भूमि असित की दो यह भी लेख में कहा गया है।

[ जैन शिलालेख सग्रह, भाग ४, लेख १४५ ]

### कनकनन्त्रि

मैसूर प्रदेश के शिवमोन्मा जिले के तीर्थ-स्थान हुम्मच से प्राप्त सन् १०६५ के लेख से इनका परिचय मिलता है। वहाँ के राजा भुजवल सान्तर ने स्विनिमत जिन-मन्दिर के लिए अपने गुरु कनकनिय को एक ग्राम दान दिया ऐसा लेख में वर्णन हैं।

[ उपर्युक्त, भाग २, लेख २०३ ]

### प्रान्तिनन्ति व माधनन्ति

मैंदूर प्रदेश के बारदाइ जिले में दिवत मोटेबेन्यूर प्राप्त से प्राप्त सन् १०६६ के विकालिक में शानितानिक का वर्णन है। उक्त धाम में शायिकमध्य द्वारा निर्मित्त जित्तमन्त्रिर के लिए महासामन्त्र लक्ष्मपद ने इन्हें मूचिदान दिवा था। ये विम्नवाद जन्य के आवार्य दे। महासामन्त्र लक्ष्मरत के ही हुसरे दानलेख की तिषि सन् १०६८ है, यह पिकारपुर तालुके के बलमाने से प्राप्त हुबा है। इसमें तालकोल अन्यम के आवार्य मामतनिक को राजधानी बरिजायों के जिनमन्त्रिर के लिए मूनिसान दिये जाने का वर्णन है। इस दिस्तृत लेख में लक्ष्मरस के परिवार और माधनन्ति की पूर्व-गरम्परा का विवरण भी निलता है।

[उपर्युक्त, भाग ४, लेख १४७ तथा भाग २, लेख २०४ ]

# त्रिभवनचन्द्र

मैसूर प्रदेश के घारवाड किले में स्थित अण्णियेर व यावरवाड धामों के विस्तृत विलाजेल का उल्लेल क्रार जा बुका है। गंध राजा बुगुत हारा निर्मित सही जा जिन-मन्दिर बोल राजाओं के आक्रमण के धमय विष्यत हुआ था। वाद में जब यही चालुक्त समारों की शांकि सुदृढ़ हुई तो इस प्रदेश में नितृक महामण्डलेखर रूक्सरहा ने उत्पूक्त मन्दिर का जीगोंदार किया तथा इसकी देशमाल के लिए आषार्थ विमुवनचन्द्र को सन् १०५१ में सनुश्वत बना दिया था। इस प्रदेश के दूनरे धायक काटरस ने मी सन् १०५२ में निभुतनवन्द्र को बान दिया था। लेख के अनुसार वे आबार्य मनवाब में निगुलता के कारण विद्यानी हारा पृथ्वित हुए थे। मुश्वित तीर्थस्थान कश्मेदवर से प्रस्त एक लेल में भी इनका उल्लेल है। इस लेख के अनुसार महातामन्त्र अपकेशी ने सन् १०७४ में कल्पेवरर को बस्ति के दर्शन किये थे तथा आषार्य के आधह से चये पुर के रूप में मान्दरा थी थी।

[ जैन शिलालेख संब्रह, भाग ४, रुंख १५४-५५,१५७ ]

# श्रीवीर निर्वाण संवत की सत्रहवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् १०७३ से ११७३ ]

### अजितसेन ( द्वितीय )

मैसूर प्रदेश के अनेक शिक्कालेकों में शांबिक सच के आवार्य अजितसेन का वर्णन मिलता है। विवन्नीमा जिले के प्रशिव्ध तीर्थ हुम्मच में प्राप्त मन् १००७ के लेख में दग्हें शास्त्रचतुर्युल, तार्किकचक्रवर्ती और वादीभिति हुं ये उपाधियों दो गयी है। लेख का उद्देश्य सालदा वंश के राज्ञा विक्रमधानत्तर देव द्वारा पचक्वादि नाम से प्रशिव्ध जिनामित्तर के निर्माण का वर्णन करना है। इसके लिए अजितसेन के मुक्कन्यु कुमारोन के शिव्य अयास्य पण्डितदेव को भूमि दान दी गयी थी। इसी स्थान के सन् १०८७ के एक लेख के अनुसार विक्रमधान्यर ने अजितसेन को कुछ गाँव दान दिये ये जिनसे उपपुक्त मिल्टर को देवलान्य हो सके। हुम्मच के समीपवर्ती दानसाले साम से प्राप्त नम् ११०३ के लेख में अजितसेन के शिव्य सान्तरवर्शीय तैलून हारा १एक जिनमन्दिर के निर्माण का वर्णन है। अवच्येललाले के समीपवर्ती चामराज नगर से प्राप्त सन् १११७ के शिलालेल में वर्णन है कि होरसल वश्च के राज्ञा विल्युवर्थन के सेनापित पुण्पसमय अजितसेन के शिव्य यो इन्होंने इस प्रदेश में कर्नक जिनसम्बर के सेनापित पुण्पसमय

अवनवेजगोल के बन्द्रगिरि पर्वत पर पार्वनाथ बसति में अजितलेन के जिथ्य मल्जियेन की स्मृति में स्थापित स्ताम्भ है। इनका स्वर्गवाल सन् ११२८ में हुआ था। इस स्ताम पर ७२ रुगोकों की एक मुन्दर प्रशस्ति खुदी हैं विसमें दक्षिण भारत के प्रमुख जैन आचारों का इतिहास की दृष्टि से महस्वपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है विसका पहले कई बार उन्लेख हो चुका है। इस लेख में अजितसेन के दो शिष्टों—कियातान्त धान्तिनाथ और वारिकोलाहल प्रधाना की प्रशंसा भी मिलती है।

[ जैन शिळालेख संग्रह, भाग २, लेख २१४, २२६, २४८, २६४ तथा भाग १, लेख ५४ ]

### नरेन्द्रसेन और नयसेन ( द्वितीय )

ऊसर मुळपुन्द नगर के आचार्य नरेन्द्रचेन और उनके शिष्य नयसेन का परिचय आया है। समीपवर्जी तीर्यस्थान लडमेश्वर वे प्रांत एक विस्तृत शिकालेख से नयसेन के शिष्य नरेन्द्रसेन (हितीय) का परिचय मिळता है। चासुक्य सम्राट् त्रिमुबनमस्ळ के अधीन महासामन्त श्रेमस्य के बन्यू होण ने हन्हें मूमियान दिया था । इस बान की तिथि सन् १०८१ में पड़ती है। केस में नरेन्द्रकेन को राजपूजित, घारनपारंगत तथा नयी करपनाओं में पार्रिक के तमान निपुण कहा यथा है।

नरेन्द्रसेन (द्वितीय) के शिष्य नपसेन (द्वितीय) भी प्रक्यात प्रन्यकर्ती में । कप्रद सामा में बर्मामृत सामक प्रन्य की रचना स्कृति मुक्तुन्य नगर में छन् १११२ के आस्पास की यी। इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अनेक कथाओं से सुधीनित इस प्रन्य में आवकों के बर्मावरण का विस्तृत वर्षन मिक्ता हैं।

िबैन शिळालेख संग्रह, भाग ४, लेख १६५, जैनिक्स इन साउध इण्डिया, पू. १३५-६ ]

# चतुर्मुखदेव व उनका शिष्यमण्डल

श्रवणबेलगोल के चन्द्रगिरि पर्वत पर स्थित कत्तलेकस्रति नामक जिनमन्दिर के निकट स्थापित एक स्तम्भ पर एक विस्तृत लेख उत्कोर्ण हुँ जिससे इस प्रदेश के जनेक प्रभावशालो आचार्यों का परिचय प्राप्त होता है।

समें सर्वप्रसम कुन्तकुन्ताचार्य की परम्परा में देशीय गण के प्रमुख देवेन्द्र रिखानदेद के शिष्पा चतुन्तकुदेद का वर्णन है। इनका मूख नाम बूपनानिद था। एकेक दिशा के राममुख स्थानिद्यात होकर इन्होंने बाठ-आठ उपवास किये ये इससे ये चतुर्मुख-देव कडाजरे। इनके चौरासी शिष्पय थे।

चतुर्नुसदेव के शिष्यों में सर्वप्रथम गोपनित्व की विस्तृत प्रशंसा की गयी है। इन्होंने अनेक बादियों पर विजय आप्त किया था तथा भूवेंटि के कुटिल मत को व्यस्त कर दिया था। व्यवणवेलगोल से चार गोल हूर हलेबेहयाशि ग्राम में प्राप्त एक लेख में गोपनित्व की प्रशंसा के ऐसे ही स्लोक हैं। इस लेख के अनुसार होयसल वंश के राजकुमार एरेयंग गोपनित्व के शिष्य थे। उन्होंने सन् १०९६ में जिनमन्दिरों के बोलॉ-द्वार आदि के लिए तेरह ग्राम गुक को सर्वायत किये थे।

गोपनन्ति के गुरुवन्यु दामनन्दि भी प्रक्यात वादी थे। इन्होंने विष्णुभट्ट नामक वादी को परास्त किया था। इनका पुराणसारसंग्रह नामक बन्य प्रकाशित हो चुका है। आयज्ञानतिलक नामक बन्य के कर्ती मृट्ट वोसरि ने इनका गुरुक्प में स्मरण किया है।

इनके गुरुवन्यु मलघारी गुणवन्द्र वे जो बलिपुर के मस्लिकामोद शान्तिनाथ-मन्दिर के प्रमुख थे।

इनके गुरुबन्ध भाषनन्दि सिद्धान्त, तकं और व्याकरण में प्रवीण वे ।

इनके गुरुवन्थु जिनचन्द्र व्याकरण में पूज्यपाद के समान, तर्क में अकलंक के समान तथा साहित्य में भारति के समान प्रसिद्ध हुए वे ।

इनके गुरुबन्धु देवेन्द्र बंकापुर के मुनियों में प्रमुख तथा सिद्धान्त के बाता थे।

इनके गुरुवन्त्र वासवचन्द्र तर्कशास्त्र में पारंगत थे। इन्हें जालुक्य राजसभा में बालसरस्वती यह विरुद्ध प्राप्त हुआ था।

इनके बन्धु यशःकीर्ति भी प्रसिद्ध बादी थे। सिंहरूद्वीप के राजा ने इनका सम्मान किया था।

उपर्युक्त गोपनिन्द आचार्य के शिष्यों का भी इस लेख में वर्णन किया गया है। त्रिमुष्टि मुनि का नाम इनमें प्रथम है। ये केवल तीन मुट्टी आहार लिया करते थे। डेमचन्द्र, गण्डविमक्त, गोलमनि तथा शमकीति इनके गष्टकण थे।

इनके एक और गुरुबन्धु कल्याणकीर्ति ये जो शाकिनी आदि भूत-प्रेतों की दाधा दर करते थे।

अन्त में इनके गुरुबन्धु बालचन्द्र की प्रशंसा है। ये आगम, अध्यात्म, व्याकरण, साहित्य आदि में पारगत महान विदान थे।

इस प्रकार चतुर्मुखदेव के शिष्यमण्डल ने इस प्रदेश में अपनी बहुमुखी गतिविधियो द्वारा आदर और सम्मान प्राप्त किया था।

[ जैन शिलालेख सम्रह, भाग १, लेख ५५ तथा ४९२ ]

### मेघचन्द्र, वीरनन्दि व प्रभाचन्द्र

प्रवावजेगोल के बन्द्रिगिर पर्वत पर मेषबन्द्र का स्थारक स्तम्भ है। इनकी मुक्सम्पर्स का विस्तृत बर्गन इस स्तम्भ के शिलालेख में है। बनिस्त बंध के एक राजा मोस्ल प्रदेश का राज्य छोड़कर मूनि हुए थे तथा गोस्लाबार्य गाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके शिल्प केकास्यांगी हुए किन्तुने एक बहुरासस को शिल्प बनाया था। उनके शिल्प अभयनिष्ट हुए। उनके शिल्प सक्कबन्द्र ही मेषबन्द्र के गुरु थे। लेख मे सिद्धान्त, तकं और व्यावरण में निमुचता के कारण मेषबन्द्र को नैविद्य यह पर दिया गया है। रक्ता सर्ववाद स्व १११५ से हुआ था। इनकी समाधि को प्रतिश्वा होमसल बंग के राजा विल्कुकर्णन के सेनापति गोनराज को पत्नी सक्तीमतानी के राजा वि

मेचनरह के शिष्य प्रभावन्द्र का श्रवणवेलगोल के अनेक लेखी में वर्णन है। एका विष्णुवर्गन की रानी धानतलरेदी ने श्रवणवेलगोल में नन्द्रिगिर पर्वत पर जिन-मन्दिर बनवाकर उसके लिए प्रभावन्द्र को एक साम दान दिया था। सान्तलदेवी का समाधिमरण कन् ११२४ में धिवर्गना में हुआ वा तब उपस्रित गुल्लो में भी प्रभावन्द्र का नाम दिया है। श्रवणवेलगोल के समीपवर्ती मृत्तित झाम से प्राप्त एक लेख में राजा विष्णुवर्गन के सेनापति विनमादित्य द्वारा निमित्त विनालग्र के लिए प्रभावन्द्र को कुछ भूमि दान दिये बाने का वर्णन है। प्रभावन्द्र का स्वर्णवास सन् ११४६ में हुआ था।

प्रभावन्द्र के गुरुवन्ध् वीरनन्दि का भी अनेक लेखों में वर्णन है। इनका संस्कृत प्रन्य आचारसार प्रकाशित हो चुका है। इस पर इन्होने स्वय सन् ११५४ में कन्नड भ्याच्या खिल्ली थी । इनके कहने से नेमिनाथ नामक विद्वान् ने सोमदेश के नीतिवाक्यामृत पर कन्नड़ म्याक्या किल्ली थी ।

ि वैन शिकारोस संग्रह, मान १ में इन आचार्यों से सम्बद्ध छेस प्राप्त होते हैं । ]

#### प्रभाचन्द्र

ये मतुव गण के रामचन्द्र आचार्य के शिष्य थे। इन्हें विवार, प्रसिद्ध मन्त्रवारी तथा वीर्युर तीर्थ के प्रमुख कहा गया है। चालुक्य वंध के सकार विक्रमादिल्य (यह) विमुत्तनसक्त के सातनक्ष्म के संतर् १९२४ में सेहिम्ब साथ के तीन सी महाकानी ने प्राम में शानितान-विजनान्दिर का निर्माण कराकर उनके निष्य प्रमाचन्द्र को पूमियान दिया या। महत्त्व की बात यह है कि ये तीन तो महाजन वैज्याव वेदयाठी बाह्मण वे और यह किमानपूर्वक कहते ये कि उनके मन्त्रों के प्रभाव से कांचीनगर जीता गया था। सम्भवतः प्रमाचन्द्र की मन्त्रनिपृत्वता से प्रमाच से कांचीनगर जीता गया था। सम्भवतः प्रमाचन्द्र की मन्त्रनिपृत्वता से प्रमाच होकर इन बाह्मणों ने यह मन्त्रिय वावाया था। मैत्य प्रदेश के गुलवागी जिसे में स्थित सेहम याम (उपर्युक्त सेहम्ब) में उन्न और मन्त्रिय प्रमाच के मंत्र विवारण मिलना है।

[ जैनिएम इन साउथ इण्डिया मे डॉ. देसाई ने इस लेख का सम्पादन किया है । ]

#### माघनन्दि

महाराष्ट्र में कोस्तुग्य के पुरातन विजयमिन्द से सम्बद्ध कई शिलालेको से गायनीन्द का परिषम मिलवा है। सामुको जिले में तरबाक नगर से प्राप्त लेल हममें सबसे विस्तृत है। वनु १९२२ में इस नगर में गोक नामक सामनत ने एक जिनमिन्दर का निर्माण कर उसकी रक्षा के लिए कुछ भूमि बान दी थी। इस वस्तर पर रहूं कें के राजा कार्तवीयों भी उपस्थित थे। लेल में मायनिन्द के गुरू का नाम कुलकन्द्र बताया है। मायनिन्द के शियमी के नाम इस प्रकार बताये हैं—कनकन्तिन्द, मुद्धकीत, चन्द्र-कीर्ति, प्रमाचन्द्र और वर्षमान। महासामन्त निम्बन्त को गायनिक के शियम थे। इन्होंने कवदेगोरक नगर में एक जिनाक्य बनवाया था। इसको रक्षा के लिए सन् ११३५ में भूतकीर्ति को कुछ मुग्नि वर्षित की याथी था। व्यवचकेत्रशेख के चन्द्रमिर्द पर्यंत के शिवालेक्स क. ४० (सन् १९६२) में मायनिन्द की विस्तृत प्रशंसा है। इसमें जनके शिव्य पत्रविद्यक्त के शिव्य देवशीत के व्यवचेत्रस का उत्लेख है।

िजैन शिलालेख सबहु साग १, लेख ४०, भाग २, छेख २८० तथा भाग ४, सेख २२१।

### पद्मनन्दि

कोत्हानुर के महासामन्त निम्बदेव द्वारा सम्मानित बाजार्य पद्मानित का पद्म-नित्द पत्रविद्यति नामक सम्ब सुबसिद्ध है। इसके २५ प्रकरणों में वो प्राकृत में और शेष सस्कृत में है तबा इतने मुनि और धावकों के आचार-विचारों का हृदयमाही वर्णन है। इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा कुछ प्रकरणों का अलग-अलग प्रकाशन भी हुआ है। आचार्य ने अपने गुरु का नाम बीरनन्दि बताया है।

[जीवराज प्रन्यमाला, शोलापुर के संस्करण में डॉ. उपाध्येजी ने ग्रन्थकर्ती का विस्तत परिचय दिया है। ]

### গুমৰন্ত

ये देशी गण के गण्डिम्मुक मन्त्रपारिदेव के शिष्य में । होम्बसन बचा के राजा विष्णुवर्षन के नेनापति गंवराज की इन पर बड़ी खड़ा थी । अवणबेनगोल की बोनों पहास्त्रियों पर गयराज ने मस्टिरों जीर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायों । उनके स्मृति लेखों में गुमंबन्द का आदरसहित उन्लेख हैं। गयराज की माता पोचिक्न्यों, पत्नी लक्ष्मीमती, मित्र मूर्विराज जारि के एनि लेखों में भी इनका उन्लेख हैं। इनका स्वर्गवास सन् १९२३ में इन्हा था।

[ जैन शिलालेख संब्रह, भा. १ में शुभचन्द्र सम्बन्धी १८ लेख हैं।]

#### धोषाल

ये द्राविष्ठ सप के आचार्य में । अवव्यवेजगोल के समीप चललद्वाम से श्रात सन् ११२५ के एक लेक के अनुमार होयसल बच के राजा विष्णुवर्षन ने इन्हें यह साम दान दिया था । बेलूर में प्रात एक शिलालेल में भी इनकी सित्तुत प्रयोश मिलती है। इसके अनुमार विष्णुवर्षन के लेगभित विद्वित्वण्य ने तम् ११३७ में एक कितमिर्दर का निर्माण किया तथा उसके लिए श्रीपाल को एक साम दान दिया था । इसमें श्रीपाल को ताकिकककरती और वादीसिंसह में विद्येषण दिये हैं। इनके शिष्य वासुपूच्य का वर्णन सन् ११७६ के लेल में मिलता है। राजा वोरवस्त्राल के सन्त्री ब्रूपियमध्य ने हायन तालुक के मनुली प्राप्त में एक वित्तमित्वर वनवाकर उसकी देखभाल के लिए उस प्राप्त की श्राय वासुपूच्य को अपित की थी।

[ जैन शिलालेख सब्रह, भा १, लेख ४९३ तथा भाग ३, लेख ३०५, ३७९ ]

# भानुकोति

काणूर गण के आचार्य मानुकांति का परिचय मैसूर प्रदेश के बाठ शिलालेको से मिलता है। ये मुनिचन्द्र के शिष्य वे तवा प्रसिद्ध मन्त्रवादी के रूप में इनकी प्रशसा की गयी है।

चन् ११३९ में सम्राट् बगदेकमस्त के सामन्त एक्कल ने कनक्रिजनालय नामक मन्दिर के लिए इन्हें दान दिया वा ऐसी जानकारी बुढ़ि शाम के प्राप्त केख में मिलती हैं। कसलगेरि प्राप्त के सन् ११४२ के लेख में राजा विष्णुवर्षन के सामन्त सोम के गुरु के रूप में मानुकीर्ति का नाम है। होस ने एक विवयन्तिर बनवाया था। हेरेकेरी प्राम के सन् ११५९ के लेख के बहुतार राजा तैकर सान्दर की पौत्री अकियादेवी ने सेतु प्राम के विनम्नियर के लिए मानुकीर्ति को दान दिया था। तेवरतेष्य दाम के सन् ११७१ के लेख में राजा सोविदेव के अधीन उस साम के प्रमुख लोकगींड द्वारा एक जिनमन्दिर के निर्माण का तथा उसके लिए मानुकीर्ति को दान दिये जाने का वर्णन है। एलेवाल प्राम के सन् ११७६ के लेख में एक्लिप्टि द्वारा शानित्नाय मन्दिर के निर्माण का तथा उसके लिए मानुकीर्ति को दान दिये बाने का वर्णन है।

चिक्कमायिक के सन् ११८२ के लेख में भानुकीर्ति के शिष्य नयकीर्ति का, बन्दलिके के सन् १२०३ के लेख में उनमें शिष्य शंकरसिट्टिका तथा सन् १२०७ के हींच प्राम के लेख में उनके एक और शिष्य अनन्तकीर्ति का गौरवसहित उल्लेख मिलता है।

[ जैन शिलालेख संप्रह, भाग ३, लेख ३१३, ३१८, ३४९, ३७७, ३८९, ४०८, ४४८ तथा भाग ४. लेख ३२३ ]

#### नेक्रिसहर

ये बृहद् गण्छ के उद्घोतन सूरि के शिष्प आम्रदेव उपाष्पाय के शिष्य थे। प्राकृत साहित्य में इनका प्रवासनीय योगदान रहा। उत्तराध्ययन तुत्र वर कामग्र १२ हवार रहोको जितने बिस्तार की इनकी टीका है। इसकी अनेक कवाएँ सुन्दर साहि-रियक शैली में हैं अतएब पाठ्यप्यम्पों में स्वान पाकर समादृत हुई हैं। रत्नवृहकवा और महावोरचरित ( रचना सन् १०८५ ) ये इनके प्राकृत खन्य भी पठनीय है। आक्यान-मणिकोय में इन्होंने ५२ गायाओं में यानराध्यक के दृष्टान्य सक्तित्व किये हैं विसका विदरण १२७ कवाओं में प्राप्त है। पौराणिक और ऐतिहासिक महस्व की अनेक कवाओं का यह साहिरियक सकतन बड़ा महस्वपण है।

[ आख्यानमणिकोश की प्रस्तावना में मुनि पुष्यविजय ने नेमिचन्द्र का विस्तृत परिचय दिया है।

### देवभव

ये नवागवृत्तिकर्ता अभवदेव के शिष्य प्रसन्नवन्त्र के शिष्य थे। इनका पहला नाम गुणवन्त्र गणी था। प्राकृत साहित्य में इनके तीन ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनका कथारतकोष सन् ११०१ से पूर्ण हुवा था। इसमें धर्मोपदेश के दृष्टान्त्रसक्य ५० कथाएँ है। दूसरा बन्ध पार्थनायस्थित सन् ११११ में भन्नोच में पूर्ण हुआ था। महावीरवित्ति इनकी तीसरी प्राकृत रचना है। इसके बतिरिक्त वर्कशास्त्र पर प्रमाण-प्रकांश नामक सन्ध तथा हुछ स्वीचों की रचना वी इन्होंने की थी।

[कयारत्नकोष की प्रस्तावना में मूनि पृथ्विकय ने देवमद्र का विस्तृत परिचय दिया है।]

# बमयदेव व मलघारी हेमचन्त्र

प्रभ्नवाहनकुक हे हर्षपुरीय गण्ड के बाचार्य वर्यावह वाकम्मरी मण्डल ( अब-मेर के समीपवर्ती प्रदेश ) में प्रविद्ध थे। इनके शिष्य अम्पदेव हुए। ये वो ही बदव पारण करते से तथा थी को छोड़ जन्य सब विकृतियों का त्याम इन्होंने किया था। बहुत समय से बन्द पटा हुआ खालियर का जिनमन्दिर इनके बायह से बहा के राज्य मुक्तमाल ने मुक्तवाया था। मन्त्री शान्तु ने इनके उपदेश से प्रकृषि के जिनमन्दिर पर पुवर्णकल्या बहाये। अणहिलपुर में सिद्धराज जर्बासह ने इनका उपदेश सुनकर पर्वदियों में जीववय बन्द करवाया। इनके सन्देश से पृथ्वीराज ने एणधामीर के जिनमन्दिर को सुवर्णकल्या प्रदान किया। इनके बन्दिय संस्कार के लिए एकत्रित विशाल जनसमूह को देशकर सिद्धराज भी आवर्षपृथ्विक तन्ना था।

कमयदेव के जिय्य मरुवारी हैमबन्द्र प्रसिद्ध प्रन्यकर्ता थे। अनुयोगद्वार, जीव-समात, शतक, आवश्यक इन प्राचीन सम्बो पर इनको विन्तृन व्याक्याएँ उपकृष्य है। मवनावना इनकी प्रसिद्ध रचना है। मेडता जीर छवरकों के लिखित यह छित सन् १२२३ में पूर्ण दूर्ड थो। यह इन्हों को उपदेशमाला की व्याक्या है किव्से मुन्दर कराबों के माध्यम में धर्म का उपदेश दिया है। इनका प्रवचन सुनने के लिए सिद्धराज स्वय सपरिवार जिनमन्दिर में उपस्थित होने थे। धन्युका, सत्यपुर बादि में जिनमन्दिरों के कार्य में क्या धर्मियो द्वारा सही की गयी वाधाएँ इनके उपदेश से सिद्धराज ने दूर करायों। तथा अनेक मन्दिरों पर मुवर्गकला चढवाये। इन्होने एक विशाल सच के साथ शतुब्य और निरानर की यात्रा हो थी।

हैमचन्द्र के शिष्प श्रीचन्द्र ने आशापरली में सन् ११३६ में मृतिमुबतवरित नामक बिन्तुत प्राकृत ग्रन्थ लिखा था। इनके दूसरे शिष्प विवुधचन्द्र के आग्रह से लक्ष्मण गणी ने मण्डलियुरी में सुभार्यनावचरित की रचना सन् ११४२ में की थी।

[सुगार्थनायचरित की प्रस्तावना में उद्धृत मुनिसुबतचरित की प्रशम्ति से उप-युक्त विवरण संकलित किया है।]

# मुनिचन्द्र व देवसूरि

मुनिचन्द्र गृहर्गण्छ के यद्योगप्र के शिल्प से । ये अपने समय के प्रसित्यश सन्यक्ती थे । हरिनद्र रचित अनेकान्त्रवपताका, समिनिन्दु, उपदेशपद और लिखत-विस्तार पर इनके टिप्पण प्राप्त हैं । स्वतन्त्र रूप से भी इन्होंने अनुशासगाकुत, उपदेशा-मृत, मोशोपरेशपंचाशिका, गायाकोप, काल्यवक्त से अंदि अके छोटे-छोटे प्रकरणों की रचना की हैं । ये यह तपत्रविके रूप में भी प्रसिद्ध थे । कहा यदा है कि इन्होंने आधीवन केवल काजी का ही आहार ग्रहण किया था ।

मुनिचन्द्र के पट्टशिष्य देव प्रसिद्ध बादी ये और बादी देवसूरि इसी रूप में

उनका नाम विक्यात हुना। इनका बन्म सन् १०८७ में हुना सा तथा ९ वर्ष की अवस्था में ही में मुनि हुए। सन् १११८ में इन्हें सुरिष्फ प्राप्त हुना। विकास के प्रिविद्ध रियान्य रिवान् कुन्यस्थन के वाप काणहिल्युर में राजा विद्ध राज वर्षातिह की सभा में इनका वाद हुना या विस्तका वर्णन बनेक प्रत्यों में मिल्ता है। माणिक्यानिय के एरीया- मृत का परिवर्धन कर इन्होंने प्रमाणनवारकालोक नामक सुत्रप्रस्थ विस्ता और उस पर स्थादारतामकर नामक इन्हानाय व्यावस्थ की रचना की। मारतीय वर्षान के तेन में उस सम्प्र प्रकृति प्राप्त नमें माणवार्ता को विस्तृत परीक्षण इस क्यास्था में प्राप्त होता है। प्रार्थन में प्रत्यों के विषय दस्त्रप्त कियानियों के विषय इसका संवीय रस्ताक्ष्यवारिका इस नाम से इनके विषय रस्त्रप्रम ने विस्ता है। उपवेष्यास्थान्त जीर नेमिनावचरित ये रस्त्रप्रम की क्या रस्त्रप्त में एकपार्थ में क्या रस्त्रप्त में रस्त्रप्त में किया रस्त्रप्त में एकपार्थ की विनामियर देवतूरि हारा प्रतिष्ठित माने वाते हैं। इसका स्वर्गन सन्त्रप्त १९७० में हुना था।

[ प्रभावक वरित में इनकी कथा विस्तार से मिलती है। ]

### हेमचन्द्र

विवस्ता के साथ ही सहुदयता और व्यवहारकुशकता भी उनमें थी। उनके जीवन सम्बन्धों बास्यामों में फितने ही जैनेतर विद्वानों के साथ सम्पर्क के बुणान्त मिछते हैं। जन्य सम्बन्धां हारा जैनी पर किये गये बालेप भी वे इस प्रकार दूर करते वे जिससे फटता तर हो और सीम्मलस बढ़े। पुत्रप्राप्ति की इच्छा से सिद्धराज ने जो तीर्षयात्रा की उसमें हेमचन्त्र उनके साथ रहे। अनुजय के आदीश्वर मन्दिर के लिए इस जबसर पर सिद्धराज ने बारह गांव प्रदान किये थे। इसके परवात् गिरनार और सोमनाय के दर्शन भी उन्होंने किये थे।

गजरात राज्य के उत्तराधिकार के इच्छक कुमारपाल के प्रति सिद्धराज के मन में तीव कोय या और उससे बचने के लिए कुमारपाल को साघवेष में यहाँ-वहाँ भटकना पडा। इस अवधि में एक बार हेमचन्द्र के उपाश्रय में छिपकर प्राणरक्षा करनी पडी तब द्रेमचन्द्र ने उज्ज्वल भविष्य का आस्वासन देकर कुमारपाल को सान्त्वना दी थी। राजपद प्राप्त होने पर इस उपकार को स्मरण कर कुमारपाल ने हेमचन्द्र का आदरसहित दर्शन किया। इसके साथ ही उनके जीवन का दसरा स्वर्णिम अध्याय प्रारम्भ हुआ। कमारपाल ने राजधानी अणहिलपुर में तथा शत्रुजय, तारगा, भडौच आदि अनेक स्थानों में जिन-मन्दिर बनवाये तथा पराने अनेक मन्दिरों का जीगोंद्वार करवाया । कमारपाल ने स्वयं भाराहार का त्याग किया तथा नवरात्र आदि में देवताओं को दी जानेवाली पश्चिल पर प्रतिबन्ध लगाया । शत्रजय और गिरनार की यात्रा भी कमारपाल ने हेमचन्द्र के साथ की । इस अवधि में भी हेमचन्द्र ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे । त्रिषष्टिशलाका-परुपचरित म उन्होने परम्परागत जैन पुराणकवाओं का वर्णन किया । इसके अस्तिम भाग म भगवान महावीर के निर्वाण के बाद छह शताब्दियों में हुए प्रमल आचार्यों की जीवनकथाएँ भी है जो इतिहास की दिष्ट से विशेष महत्त्व की है। सिद्धहेम ब्याकरण के नियमों के सब उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से प्रारम्भ किया गया उनका द्राधाश्रय महाकाव्य भी इसी अवधि में पण हुआ। इसमें चौलक्य राजवंश का इतिहास ही प्रमुख वर्ष्य विषय है। बीतरागस्तव, योगशास्त्र और प्रमाणमीमासा ये इस यग की उनकी अन्य रचनाएँ है । सन ११७२ में उनका स्वर्गवास हुआ ।

[आर्ज बृह्सर के लाइक ब्रॉफ हेमचन्द्रामार्ग में हेमचन्द्र के साहित्य और उनके मन्द्रम्य की कथाओं वा विवचन प्राप्त होता है। काल्यानुशासन, इप्याप्त्य काल्य प्रमाणनीमाना आदि के विभिन्न सस्करणों की विस्तृत प्रस्तावनाएँ भी उपयोगी है।

## जिनवल्लभ

ये पहले आसी दुन में नूर्यंपूरीय गच्छ के जिनेश्वर के शिष्य थे। सिद्धान्ता-म्मास के लिए अपलिलपुर में अनगरेव के शास काफी समय तक रहने के बाद थे भी उन्हों के सारतान्वक में मार्मिलिट हुए । इन्होंने ज्योतिष का विशेष अध्ययन किया था। चित्तीट में इनकी प्रेरणा से बन्तरनच्छ का पहला मन्दिर बनवाया गया। धारा के राजा नरदर्मा ने समस्यापृति से बन्तुष्ट होक्यर इनका सम्मान किया था। नातीर कोर नरवर म भी इन्होंने मन्दिरों की प्रतिकटा सम्मान की। धन् १११० में इन्हें चित्तांड में मूरियद आह हुआ निन्तु चार मात बाद ही इनका स्वयंबाह हुआ।। सुक्सापृतिक्षान विचार, बागमिकवस्तुविचार आदि प्रकरणों के अतिरिक्त क्ष्यभग सौ स्तोत्रों की रचना भी इन्होने की थी।

### जिनदत्त

दनका जम्म चौलका नगर में सन् १००६ में हुवा था। ९ वर्ष की बायु में इन्हें दीवा दी पयी। चितांड में सन् १११२ में में खरावराज्यक के सुरिषद पर प्रति-एठत हुए। अज़रेर में राजा अजोराज ने इनका सम्मान किया। नहीं मन्दिर की प्रतिद्वा भी इनके द्वारा सम्पन्न हुई। इदयस्त्री के निकट एक गाँव में एक आनक व्यन्तर से पीटित था। सुरिजों ने उसकी पीडामुक्ति के लिए गणचरसाति की रचना को जिसके प्रता । क्षत्रमप्र, नागौर आर्द में भी दनका विहार हुआ था। सन् ११५५ में इनका स्वर्गवास हुआ। चरतरपण्ड के आवक अब मी विष्यपरिहार के लिए इनके नाम का स्मरण करते हैं। उपदेशरसायन, कालदकपण्डलक, चर्चरी, सुगुल्यारतन्त्र्यस्तव आरि

#### जित्रकर

जिनदत्त ने विक्रमपूर में सन् ११४९ में इन्हें सूरियद प्रदान किया था। त्रिभुवन-गिरि, अजमेर, मरुकोट, सागरपाट आदि स्थानो में इनका विहार हुआ। इन्होंने मधुरा की भी यात्रा की थी। चौरितन्दानक प्राम के पाद जब ये संव्यहित ठहरे ये तो मुसल-मान सिपाहियो का एक दल वहाँ से गुडरा किन्तु सूरिजी के मन्त्र-नमांक से बहु दल सम को देख नहीं पाया। दिल्ली में राजा मदनपाल ने इनका सम्मान स्थाय था। यहाँ अधिबल नामक स्थन्तरदेव को मायजील रोककर इन्होंने उसे पार्थनाथ मन्दिर के एक स्तम्भ में स्थापित किया था। सन् ११६६ में इनका स्वर्गवास हुआ।

[ उपर्युक्त तीन आचार्यों का परिचय बृहत् खरतरगच्छगुर्वाविल से लिया गया है।]

# अन्य आचार्य

इस शताब्दी के शिलालेखों से ज्ञात अन्य आचार्यों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

### क्लचन्द्र

मेगूर प्रदेश के शिकारपुर दालुके में स्थित बन्दिलिके बाम से प्राप्त सन् १०७४ के शिकालिल से इनका परिचय मिनता है। ये काणूर गण के आपार्य रामनित्य के शिक्य थे। वातुन्य समाद भुवनैकमल्ल के शामन्त उदमादित्य ने बन्दिलिके के शानिताथ मन्दिर का जीगोंडार कर उसके लिए हुकनम्द्र को भूमियान दिया था।

जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख २०७ ]

## पद्मनन्दि

मेनूर प्रदेश के सोरब तालुक म स्थित कुष्पटूर ग्राम के मन् १०७५ के शिका-लेख से इनका परिचय मिकता है। ये क्रमुष्ट गण के ब्राचार्य । कुष्पटूर में इनके द्वारा जिनमन्दिर की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई थी। इसके लिए कदम्ब वश के राजा कीतिदेव की रानी माकलदेदी न भूमिदान दिया था।

[उपयुक्त लेख २०९]

## श्रीनन्ति

मैसूर प्रदेश के गृडियरी बाम से प्राप्त सन १०७६ के बिक्जलेख से इनका परिचय मिलता है। लक्ष्मधार के आनसेज्य बसति के अधिकार की भूमि का सरक्षण इनकी देवरला म होता था। जिनपुत्रा और शास्त्रलेखन के लिए भूमि से समृचित लाय होन हतु किय गय प्रवस्थ का विवरण लेख म दिया गया है। लेख के अनुसार श्रीनन्दि श्रष्ट बादी लक्ष्मी और व्यादानकुनल था। इनकी शिष्या अच्टायवासी कन्ति की भी लेख म प्रयास का गयी है।

[उपयुक्त लेख २१०]

#### रामसेन

मैनूर प्रदेश के शिकारपुर तानुक म स्थित बलगाब घाम से ब्राप्त सन १०७७ के लेख से इनका परिचय मिलता है। य सेनगण के आपाय गुणप्रद के शिष्य था गुणप्रद के पुरवन्त्र महासेन की प्रश्ना भी लेख म है। चानक्यनपर्यमानिह जिनमन्दिर के लिए महासामन्त बनदेव द्वारा रामसेन को एक घाम दान दिया गया था। व्याकरण तक और नाल्य म इनकी निपुणता की प्रशास भी लेख म प्राप्त होती है।

[उपयुक्त लेख २१७]

## कमलभद्र

ये द्वाविष्ट सप के आचाय य । मैसूर प्रदेश के शिवसामा जिले के तीयस्थल हुम्मय से प्राप्त मन १०७० के तीन लेखों में इनका बणन हैं। राजा भुजवल सान्तर की माता बहुलदेवी द्वारा निर्माण पचवपति के लिए कमलगढ़ को ग्राम और भूमि का दान दिया गया था। कमलगढ़ की परम्परा और भुजवलसान्तर के कुल का विस्तृत परिचय इन लेखों न प्राप्त होता है। अवगवेलगोल के मस्लियणप्रयस्ति शिकालेख मं भी कमल-भद्र की प्रशसा य दो स्लोक हैं।

[ उपयुक्त लेख २१३ १४ तथा २१६ ]

# कारध प्रवेश के चार सावार्य

बान्प्र के मेहक बिले में स्थित चिन्तलबाट ग्राम से सन् १०८१ का शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार वहाँ के जिनमन्दिर के लिए महासामन्द कहरस ने माषय-चन्द्र आचार्य को कुछ दान दिया था।

इसी जिलें के बस्लदुर्ग नामक स्थान से सन् १०८४ का शिलालेख मिला है। इसमें कीर्तिबिलास शान्ति जिनालय नामक मन्दिर के लिए महासामन्त बाह्वमल्ल द्वारा आचार्य कमलदेव को दिये गये दान का वर्णन है।

आन्ध्र के महबूबनगर जिले के मुदूर द्वाम से सन् १०८७ के दो विकालेख मिले हैं। एक के बनुसार देशी गण के आचार्य पपनिन्द द्वारा स्थापित जिनमन्दिर के लिए महासामन्द असारस ने भूमि, उद्यान बादि का दान दिया था। दूसरे लेख में द्वादित सम के राजका जिनात्म के लिए बाचार्य कनकसेन को महासामन्द हल्लवरस ने भूमि दान दो ऐसा वर्णन हैं।

[ जैन शिलालेख सम्रह, भाग ५, लेख ५२-५३ और ५५-५६ ]

# थीधर व वासुपुज्य

मैसूर प्रदेश के बेलगांव जिले के कोल्यूर बाम से प्राप्त सन् १०८७ के लेख से दनका परिचय मिलता है। बलारकार गण की परम्परा में गुणकर, पशीधवारी, मयनिद, भीधर (प्रचा) तथा चरक्की दि त्व तथाओं के वस्तेस के बाद इस लेख में चरक्की कि के बिध्य शीधर (हितीय) का वर्षन है। इनके खिष्य बायुप्य नैविष की विस्तृत प्रसास के बाद बलावा गया है कि महासामन सेन के अचीन प्राप्तमुख निषियम ने इन आपार्यों को कुछ दान दिया सा बायुप्य के गुस्कम्यू नेमिमन एवं मल्याल परिवत तथा खिष्य प्रपन्न का भी लेख में बर्णन है।

हसी बिके के गोलिहिस्त ब्राम से प्रान्त एक बन्य लेख में भी उनत बानार्य-परम्परा का वर्गन मिळता है। इस लेख की तिथि बस्पष्ट हैं। इसमें वासुपुत्य के बाद कुमुदनन्द्र, उदयन्त्र तथा विभुवनन्द्र इन बाचार्यों के नाम हैं। लेख टूटा होने से इसका पुरा विवरण स्पष्ट नहीं हैं।

[जैन शिलालेख सम्रह, भाग २, लेख २२७, जैनिजम इन साउच इण्डिया, पृ. ११७]

# विजयकोति

मध्य प्रदेश में खालियर के समीप दृबकुष्ट ध्राम से प्राप्त सन् १०८८ के शिला-लेस से इनका परिचय मिलता है। ये लाटबर्गट गण के आचार्य शान्तिचेण के शिष्य थे। लेस के अनुसार शान्तिचेण ने राजा मोज की समा में बनेक वादियों को पराबित किया था। कच्छमपात वस के राजा विक्रमीसह के दरबार के प्रमुख नगरवेच्छी दाहर द्वारा विजयकीति की प्रेरणा से उक्त स्थान में विनमन्दिर बन्नाया गया था तथा राजा ने उसके छिए उद्यान जादि का दान दिया था। राजा, अंच्छी और आचार्य तीनो की परमरा का काव्यसय वर्णन विस्तार से देनेवाले इस शिलालेख की रजना विजयकीति ने ही की थी!

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख २२८ ]

# इन्द्रसेन

मैसूर प्रदेश के गुलबर्ग जिले के इंगळगी बाम से प्राप्त शिलालेख में इनका परि-चय मिलता है। ये द्राविट सथ—सेन गण के मिल्लियेण आचार्य के लिब्य थे। चालुकर बंग के सम्राट् विक्रमादित्य (पच्छ) त्रिभुवनगस्त की रानी जाकलदेवी ने इस बाम में एक भव्य जिनमन्दिर बनवाया वा तथा उसके लिए नन् १०९४ में इन्द्रसेन को भूमिदान दिया था।

आन्द्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में स्थित उण्जिलि ग्राम से प्राप्त दो शिला-लेगों में भी इन्द्रतेत को भूमिदान दिये जाने का वर्णन है। यह दान महामधान भानुदेव ने वहाँ के जिनमन्दिर के लिए एन ११६० में दिया था। समय के अन्तर को देवते हुए ये इन्द्रसेन उपयुक्त इन्दरेन के प्रशिष्य जान पहते है। यहाँ के दूबरे लेख में श्रीवरलभयोंण महाराज द्वारा इन्द्रतेन को भूमिदान दिये जाने का वर्णन है।

[ जैनिज्म इन साउष इष्डिया में प्रथम लेख का तथा जैन शिलालेखसग्रह, भाग ५ म अन्य दो लेखों का विवरण मिलता है। ]

# चारकोति, रविचन्द्र और कनकप्रभ

मंनूर प्रदेश के उत्तर भाग से प्राप्त सन् १०९६ के तीन लेखों से इन आचारों का परिचय मिलता हैं। दोणि प्राप्त के लेख में यापनीय मंच के मुनिकर आचार्य के शिष्य चारकीत का वर्णन है। इन्हें शिखिट्टि नामक आवक ने एक उद्यान ऑपित किया था। तुम्बदैवनहास्त्रिल प्राप्त के लेख में बहु कि विनमन्दिर का निर्माण करम्ब कुल के राजा एरंग्य की पत्नी असवस्वरित द्वारा किया गया था ऐसा वर्णन है। इन्होंने देशीय गण के आचार्य रिविजर को उक्त विनमन्दिर के लिए दान दिया था। तीसरा लेख सीन्दर्ती नगर से प्राप्त हुआ है। इसमें रुट बंध के राजा क्यक्टर द्वारा उनके गुरू कनक-प्रम की दिये येन पृथियान का वर्णन है। लेख में कनकप्रम को गणचरों के समान सर्व-शास्त्रनिपुण कहा गया है।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख १६९-७० तथा भाग २, लेख २३७ ]

# मुनिचन्द्र

मैसूर प्रदेश के शिमोमा जिले में स्थित हेब्बब्दे प्राप्त के सन् १११० के लेख से इनका परिचय मिलता है। ये कनकानित्र के शिष्य वे। इन्हें राजा विष्णुवर्षन, सामन्त भुजवल गंग पेमोडि तथा गावुण्ड बम्म जादि ने भूमि आदि दान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग २, लेख २५१ ]

#### छत्रसेत

राजस्थान में डूँगरपुर के समीप अर्थूणा ग्राम से प्राप्त शिळालेख में इनका वर्णन हैं। ये माथुर अन्वय के प्रमुख आचार्य थे। इनके शिष्य आलोक के पुत्र भूषण ने सन् १११० में उक्त ग्राम में वृषभदेव का प्रव्य मन्दिर बनवाया था।

[उपर्युक्त, भा. ३, लेख ३०५ क ]

# शुभकोति

मैंग्र प्रदेश के शिमोगा जिले में स्थित निदिषि ग्राम के सन् १११७ के लेख से इनका परिचय मिलता है। ये मेपपायाण गच्छ के आचार्य थे। सामन्त निप्तय गंग पेमीडि ने इन्हें नवनिर्मित जिनमन्दिर के लिए भूमि आदि दान दिया था।

[उपर्युक्त, लेख २६७]

# अर्हणन्दि

मैसूर प्रदेश के कल्ल्र ग्राम के सन् १११२ के छेख से इनका परिचय मिलता है। ये बालचन्द्र के शिष्य थे। चालुक्य सम्राद्ध विक्रमादित्य ( यष्ट ) के सेनापित कालि-दाम ने इन्हें उक्त ग्राम के पाइवंताय मन्दिर के लिए भूमिशान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख १९० ]

# गण्डविमृक्त

मेमूर प्रदेश के मूडगेरे तालूके में स्थित हुन्तूक शाम के सन् ११३० के लेख से इनका परिचय मिलता है। ये ग्राधनीन्द के शिष्य में। होयसल मंग के राजा विल्लाबर्धन की कन्या हरियलगरित ने इन्हें स्वितिर्मित रत्नखित जिनमन्दिर के लिए कुछ भूमि दान दी थी।

[ उपर्युक्त, भाग २, लेख २९३ ]

## नेमिचन्द्र

मैसूर प्रदेश के विख्यात कलाकेन्द्र हलेबीड के पार्श्वनाथ जिनमन्दिर से सम्बद्ध शिलालेख में इनका वर्णन है। सन् ११३३ में होयसल वंश के महाराज विष्णुवर्धन के सेनापित यगराज के पुत्र बोध्य ने इस सन्दिर का निर्माण किया था। राजा ने विश्वय-पास्वदेव एसा नाम देकर इस जिनाजय के लिए मुमिदान दिया था। यह दान नयकीति आचाय के शिष्य नेपिचनंद को होपा नया था। विजापुर क समीप जरसीक्ष प्राम से प्राप्त सन ११५१ क ल्ला मु मी निषमंद्र को साम कुछ दान का वणन है।

[ उपयुक्त लख ३०१ तथा भाग ४ लख २४१ ]

## सुभद्र

मध्यप्रदेश म जबलपुर के लिकट बहुरीबन्द ग्राम में प्राप्त भव्य शान्तिनाय मूर्ति के पादगीठ के लेल म इनका नाम प्राप्त होना है। ये देगी गण के चन्द्रकराचाय के आननाय के प्रमुख्य पाउपकर्मात होता ही। स्वाप्ता कल्युदि वश के राखा गयाकण के सामन्त गान्त्रश्यदेव के शायानवाल म महानोज नामक खाबक हाग को येगी यी तथा उसकी प्रतिस्टा आयास सुभद्र न की थी। यह काथ सन ११२२ के लगभग सम्पन्न हुआ था।
[जैन शिलालेख सबद्ध भा ४ लेख २१०]

# माणिक्यसेन

मसूर प्रदेश के सोरब तालुन के हिर आवकी याम वे पावनाय मन्दिर से प्राप्त छेख म इनका वणन ह । य सेनगण के आचाय वीरसन के सहबमीं थ । इन्ह उक्त मन्दिर के जिए प्रारेगिक गासक मल्लिटेव न सन ११४२ म भूमिदान दिया था ।

[उपयक्त भा३ ठेख ३२२]

# हरिनन्दि

मन्द्र प्रदेश म धारबाड के निकट नीरजींग बाम से प्राप्त 'जल म इनका बचन मिजता है। य सुरस्व गण के लाजाय था। प्रशिक्ष सामक सरकाताबुध व उवन ग्राम में मिलनाथ निनमन्दिर बनवाया था तथा उसके लिए इन्ह सन ११४८ म भूमियान दिया था। समीप के ही एक शाम कर्युविर से प्राप्त एक लेख म हरिनिट के शिष्ट गायबन्द्र का पादवनाथ मन्दिर के लिए कुछ दान दिख जान का बजन है।

[उपयक्त भा ४ लेख २३७ २३८ ]

## रामकोति

राजस्थान के प्रसिद्ध दुष चित्तीद म प्राप्त सन ११५० के एक विस्तृत शिकालेख भी रचना जयकीति के शिष्प रामकीति न की थी। इसम चीनुव्य राजा कुमारणाल के राज्य भी प्रमन्न घटनाओं का तथा चित्तीद प्रवास का विवस्ण दिया गया है।

[उपयुक्त भा ३ लेख ३३२]

## माणिकनन्दि

मेसूर प्रदेश के हेम्पेरी बाग के वन् १९६१ के जिलालेख में इनका वर्णन मिलता है। ये गुणक्यन के जिय्य थे। होयदाल येश के राजा नर्रासह के सामन्त गोविदेव ने हेम्पेरी में वरणी पत्नी की स्मृति में वाहर्यनाथ जिलालय का निर्माण कराया था तथा उन्नके लिए माणिकनर्यन को मुत्ते आदि बान दिया था।

[ उपर्युक्त, लेख ३५६ ]

## विजयकोति

में पूर प्रदेश में बेलगाँव के निकट एकसम्ब धाम के सन् ११६५ के शिकालेख में इनका वर्णन मिलता हैं। ये यापनीय संघ के बावार्य कुमारकोर्ति के शिष्य थे। शिलाहार बंग के राजा विजयादित्य के तेनायति काळच ने उक्त धाम में नैमिनाय मन्दिर बनवाया था तथा उनके लिए विजयकोर्ति की मुम्त आदि दान दी थी।

[उपर्युक्त, भा ४, लेख २५९]

### रामचन्द्र

माण्यप्रदेश के परिचागी निमाड डिले के प्रसिद्ध तीर्थ बढवानी के दो शिलाकेकों से इनका परिचय मिलता है। इनके उपदेश से बहाँ इन्जियत केवली का विद्याल मन्दिर सन् ११६६ में बनाया गया। इनके पूर्ववर्ती लोकनन्दी और देवनन्दी आचार्यों का भी लेख में वर्णन आता है।

[ उपर्युक्त, भा. ३, लेख ३७०-७१ ]

# गुण भद्र

राजस्थान के बिजोलिया नगर से प्राप्त सन् ११७० के एक विस्तृत शिकालेख को रचना मायुर संघ के महामृति गुणभद्र ने को थी। इस लेख में उक्त नगर के बिभिन्न मन्दिरों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

[ उपर्युक्त, भा. ४, लेख २६५ ]

# श्रीवीर निर्वाण संवत की अठारहवीं शताब्दी

[ ईसवी सन् ११७३ से १२७३ ]

## सदनकोति

इनकी एकमाब एवना शाननवनुरिवधिका बहुत छोटी (३४ रलोक) होने पर मी इतिहास की दृष्टि से अयनन सहत्वपूर्ण है। यह पहली एवना है जिससे अपने समय के प्रसिद्ध कैन तीचों के विषय मे देखी-तूनी बातो का व्यवस्थित वर्णन सित्तता है। कैलाल, पोरनपुर, औपुर, शाबसिनंद (उट्टसेवर), चारा, बृहत्पुर (बड्डबानी), इक्षियमोम्मट (अवनवेलगोल), बेतवा-तट (देवधड), सम्मेदशिखर, पुरुदुर, मागहद, परिवास माह तट (वेरावन), समुद्रानवर्गन आदिविन, पावापुर, गिरनार, चम्मापुर, नर्पनाटरवर्ती शानिविन, आध्यम के मुनिसुबत, विप्राचक्त विकथाचल, नागरुपी तथा मंगलपुर हनने विषय में विविध बतिवायों का उन्हेल सरवाकीति ने किया है।

मदनकीति प्रसिद्ध वादी विशासकीति के शिष्य थे। महापण्डित आधाधर ने आदरपूर्वक लिया है कि मदनकीति ने उनकी प्रसापन कहकर प्रश्ना की थी। राजशेवर के प्रवन्नकीश में जान होता है कि कुछ समय के लिए वे दक्षिण भारत गये थे। कोलहुगुन के राजा मोजदेव के दरवार में न्हकर उनका कुछवुतान्त काव्यक्य में निबद्ध करते हुए उनका राजा की करणा के माथ अनुराग का सम्बन्ध रहा। किन्तु बाद में गुरु के उपदेश से वे पून धर्ममार्ग में स्थिर हुए थे।

[प दरवारीलाल ने शासनचतुर्दिनशिका की प्रस्तावना में ग्रन्य और ग्रन्थकर्ता के विषय में विस्तृत विवेचन किया है।]

# वसन्तकोति

बसन्तकीर्ति के पट्टावकी में प्राप्त वर्षन से जात होता है कि अवसेर में उन्हें आवार्यपद प्राप्त हुआ था। अपर बॉलड परिवर्तन का निवचन उन्होंने माण्डलाड़ में किया गाएंसा जुलसानरकृत पट्टाहुडटीका से जात होता है। पट्टावसी के वर्षन के अनुसार बन में निवास करते हुए सेर भी उनकी नवन करते थे।

### नयकोति व बालसन्द

मनकोति देशी गण के गुणचन्द्र के शिष्य थे। अवश्यवेदगोल के बीसों शिलालेकों में इनकी और इनके शिष्यों की प्रशंसा प्राप्त होती है। सन् ११७६ में इनके स्वर्गवास होने पर महामन्त्री हुल्ल, नागरेव आदि शिष्यों ने इनकी स्मृति में जो स्तम्भ स्वापित किया वह चन्द्रगिरि वर्वत पर अब भी देखा जा सकता है। शोम्मदेवदर महामृति के चारों ओर के देवालयों में इनके शिष्य वसविद्येद्वि द्वारा स्वापित अनेक सुन्दर मिन-मृतियों हैं।

नयकीति के शिष्यों में बालचन्द्र प्रमुख थे। राजा वीरबरलाल के नगरनेष्ठी सोमिसेट्टिन स्विनिमंत पार्स्वीजनालय के लिए इन्हें सन् ११७८ में भूमिदान दिया था। अवगबेलगोल नगर में अक्कन बसति नामक जिनमन्दिर के सन् ११८१ के लेख से विदित होता है कि राजा वीरबरलाल के मन्त्री चन्द्रमणिक की पत्नी आचलदेवी बालचन्द्र की शिष्या थी। उसके द्वारा निमंत इस मन्दिर को राजा ने एक गाँव अपित किया था। बालचन्द्र को इन अनेक लेखों में बच्चारांची यह उपाधि दी गयी है।

नयकोति के अन्य शिष्यों के नाम लेखों में इस प्रकार दिये है—दामनन्दि, भानकीति, प्रभावन्द्र, माधनन्दि, मन्त्रवादी पद्मनन्दि तथा नेमिचन्द्र ।

[जैन शिळाळेखं सग्रह, भाग १, छेख ४२, १२४, ३२० आदि तथा भाग ३, लेख ३४९ ]

# अमरकोति

ये मापुर संघ के आचार्य थे। इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलायी है— अमितगति—आिनविष—अमरतेन — श्रीषेण—चन्द्रकीर्ति—अमरतेनि । इनके तीन लाशंद्रा प्रत्य मिले है। इनमें नैमिनाथचरित सन् ११८४ ने तथा पट्टकॉनिटेश सन् ११९१ में लिखा गया था। तीसरी जात रचना पुरन्दर विषान क्या है। इसके सिवाय इन्होंने महावीरचरित, श्रीधरचरित, धनंचरितिटप्पन, सुभाषितरत्निर्धि, धर्मोपदेशच्छामिण तथा ध्यानप्रदीप इन प्रन्थों की भी रचना की बी ऐसा बर्फ्कॉनिटेश की प्रकारित से जात होता है। गुजरात के भीचरा नगर में राजा इल्ला के राज्यकाल में अनरकीर्ति ने इन सम्यो की रचना की थी। राजा हल्ला ने इनके गुरु चन्द्रकीर्ति का सम्मान किया था ऐसा नैमिनायचरित की प्रवास्ति से जात होता है।

[जैन प्रत्य प्रशस्ति संबह, भाग २, प्रशस्ति ११ तथा २१, वर्क्सॉपदेश डॉ. सोदी हारा सम्पादित होकर गायकवाड बोरिएस्टल सीरीज में प्रकाशित हजा है ]

### भावसेन

ये सेतरण के आचार्य थे। इनका समाधिलेख बानम्म प्रदेश के बनन्तपुर विले में समरापुरस् ग्राम के निकट प्राप्त हुना है। न्याया, व्याकरण और सिद्धाल्य में निपृणता के कारण हुने प्रविद्य कहा जाता था। इनके तीन सम्हत ग्रम्म प्रकाशित हुए है। विवद-तत्प्यकृत श्रम्म प्रकाशित हुए है। विवद-तत्प्यकृत श्रम्म प्रकाशित हुए है। विवद-तत्प्यक्ष मान्यक्ष में मान्यक्षों का जैन दृष्टि से विद्युत परि-सण किया गर्या है। प्रमाप्त्रयेय में प्रमाण सम्बन्धी जैन सिद्धान्तों का विवद्युत वर्षना मिलता है। कातन्त्र क्ष्माका में कातन्त्र व्याकरण के अनुसार शब्द रूपों की सिद्धि का विद्याल दिया गया है। इनके अप्रकाशित ग्रम्म के नाम एस प्रकार है—विद्यालसार, व्यायस्थितिका, क्ष्मावित्य तथा शाक्टायन व्याकरण नीका।

[ डॉ. बोहरापुरकर द्वारा सम्पादित विश्वतत्त्वप्रकाश की प्रस्तावना में भावसेन के विषय में बिस्तत चर्चा की गयी हैं। ]

#### पदामेत

मैग्ए प्रदेश के धारवाड जिने में स्थित तीर्थस्थान लक्ष्मेवन से प्राप्त सन् १२४७ के लेल में इत्ता प्रयम उल्लेन हैं। इस समय बही की मीवियन-बर्गत के लिए प्रपर्वन की शिष्टण राजलदेवी हारा कुछ भूमि दान दी गयों थी। राजलदेवी के पिता महाप्रमान बीचिराल यादन राजा मिहण के सामन्त थे। दालणपेरे तालुके में स्थित बेतूर प्राप्त के सत १२७१ के लेल में भी प्रपर्वन का वर्णन आता है। इनके गुरु का नाम यहीं महासेन बताया है। यादन राजा रामदेव के मामन्त कृषिराज ने अपनी दिवसन एती लक्ष्मी की स्मृति म एक जिनमन्दिर बनवाया था तथा उसकी देवसाल के लिए एक प्राप्त प्रपर्वन को समित किया था।

िजैन शि ठाले व संग्रह, भाग ४, लेख ३३० तथा भाग ३, लेख ५११ ]

## सोमप्रभ

ये करर वीणत वासी देशमूरि के गुस्कम् अजितदेव के शिष्प विजयसिंह के शिष्प थे। इनकी विकास कृति कुमारपाल प्रतिवोध है जिवकी रचना छन् १९८४ में अपिलाई में हुई थी। हेम्बन्द डारा कुमारपाल रात को दिये वये उपदेश के रूप ये इसमें ५६ कमारों हैं। प्राकृत माथा के साहित्यक सोन्दर्य के साथ वसाचार का प्रभाव का प्राच्या के प्रवाद वस काओं से प्राप्त होता है। सोमप्रम की दूसरी विस्तृत रचना मुम्तिनाचचरित में भी अनेक कथाओं के माध्यम से सदाचार का उपदेश दिया गया है। इसके लाभग ९५०० माखाई है। इनकी एक छोटी रचना मूफिनुम्बावरी (जिसे विम्हूप्रकर या सोमध्यक भी का कहा भी का प्रस्त कामान ९५०० माखाई है। इनकी एक छोटी रचना मूफिनुम्बावरी (जिसे विम्हूप्रकर या सोमध्यक भी कहा आवार हैं) है काफी लोकप्रिय रही है। वैराप का

मावपूर्व प्रतिपादन करनेवाले संस्कृत सुभाषित इस रचना में प्राप्त होते हैं। एक स्लोक के सौ विभिन्न वर्ष प्रकट करनेवालो टीका की रचना से सोमप्रभ को शतार्थी यह विरुद्द प्राप्त हुवा था। इनके मुख्यन्यु मणिरत्न ये विनके शिष्य वगच्चन्त्र का वागे उल्लेख होगा।

[कुमारपारु प्रतिबोध की प्रस्तावना में मुनि जिनविजय ने इनका विस्तृत परिचय दिया है।]

#### जगच्चन्द्र

ये मणिरत्न के शिष्य थे। अपने समय के सामुओं के आचार में ब्यास शिविकताएँ दूर करने का ब्यापक प्रयास इन्होंने किया। बारह वर्ष तक लगातार आचाम्क तपस्या करने के कारण इनकी क्यांति सुनकर मेंबाड के राजा बैत्रसिंह ने इन्हें तथा इस विकर से सम्मानित किया था। तब से इनके शिष्यों को परम्परा तपाण्ड कहलायों। यह घटना सम्मानित किया था। तब से इनके शिष्यों को परम्परा तपाण्ड कहलायों। यह घटना सम्मानित किया था। तब से इनके शिष्यों को परम्परा तपाण्ड कहलायों। यह घटना सम्मानित किया था। तब से इनके बारियों से अपराजित रहने के कारण इन्हें हीरला यह विकर प्राप्त हुआ था।

## देवेन्द्र

ये जगज्जन्द्र के पट्टिशिष्य थे। इनका प्रारम्भिक समय मालवा में बीता। उज्जियों के श्रीरुजुन वीरधवल ने इनते मृतिरोक्षा ली थी तथा उनका नाम विद्यान्त्र स्वा गया था। इनका विद्यानन्द स्थानन्द्र प्रात्त हो। बाद में देवेन्द्र ने गुजरात और राजस्वान में विहार किया। सम्भात में महामन्त्री वस्तुषाल ने इनका सम्मान किया था। यही पर इनके गुकरात विजय ना महामन्त्री सम्बन्धी मुक मतभेदों के कारण अपना पृष्क सम्प्रदाय स्थापित किया था। पास्तुणपुर में देवेन्द्र ने सन् १२६६ में विद्यानन्द को सूरियद प्रमान किया था। पास्तुणपुर में देवेन्द्र ने सन् १२६६ में विद्यानन्द को सूरियद प्रयान किया था। देवेन्द्र ने पीच कर्मग्रन्थों को रचना की। शिवदामंत्रल प्रात्त प्रम्थों से मिन्नता बताने के लिए इन्हें नच्य कर्मग्रन्थों को स्वा ता है। श्राद्धितकृत्य, सूर्यनावास्त्र तथा कुछ स्तुतियों को रचना भी इन्होंने की थी। सन् १२७० में इनका स्वर्गवास हुआ।

[मृनि दर्शनविजय सम्पादित पट्टावली समुच्चय के विभिन्न प्रकरणों में इन दो आचार्यों का वृत्तान्त दिया है।]

## विजयसेन

ये नागेन्द्र गण्छ के हरिमहसूरि के शिष्य थे। गुजरात की राजधानी अणहिल-पूर पाटन के पत्रासर पास्त्रनाथ मन्दिर के वे प्रमुख थे। महामन्त्री बस्तुपाल और तेज-पाल हक्ते शिष्य थे। बाजू वर्यत पर बस्तुपाल ने अपने बंदे गाई कृषिण की स्पृति में कृषिणवसही नामक नीमनाथ मन्दिर का निर्मोण कराया, उसकी प्रतिष्ठा विजयसेन हारा समन्न हुई थी। तारणा वर्यत पर बादिनाथदेकुलिका का निर्माण बस्तुपाल ने कराया, उसकी प्रतिष्ठा भी विश्वयक्षेत्र ने की थी। वस्तुपाल निर्मित ये मन्दिर शिल्पकका के लिए विश्वविक्यात हैं। सन् १२२० में बस्तुपाल ने विशाल सप के साथ झार्त्रका और गिरनार की गांवा की। इस व्यवसर पर विव्यवसेत के शिष्य उदयप्रभ ने चर्मान्युद्धय मामक महाकाव्य लिसा। इसमें व्यवस्थित हो हो निम्नाथ सम्बन्धी कथाएँ विस्तार से ती हैं। उदयप्रभ के अन्य बन्य है— वारम्मसिद्धि, उपदेशमालादीका, षडशीति टिप्पण तथा कर्मसन्तरिपण ।

[ मुनि पुण्यविजय सम्पादित धर्माम्युदय की प्रस्तावना में इनका विस्तृत परिचय दिया है। ो

### जयसिंह व बालचन्द्र

महामन्त्री बस्तुपाल-तेजपाल से सम्बन्धित साहित्यको में इन दोनो का महत्त्व-पूर्ण स्वान है। जयसिंह असीन के मुनिसुवत मन्दिर के प्रथान जाजपर्व थे। इनका हम्मीर-मदमर्दन नाटक प्रकाशित हुआ है। वस्तुपाल डांग दिल्ली के अमीर सुलतानी की तेमाओं के पराजय का समकालीन न्तानत इस नाटक का विषय है। जीरदम के परिपोर के माध ही ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। बाल्यबन्द्र का वसन्तविनान नामक महाकाभ्य प्रकाशित हुआ है। इसमें वस्तुपाल के जीवन की बहुविश उपलब्धियों वा सुम्दर कमबढ वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक महाकाभ्यों में इतिवृत्त के विस्तार की दृष्टि है यह एक थेयेट रचना है। मन्त्रिवर के पुत्र जवन्तिहाह के अनुगोध पर वालवन्द्र ने यह काम्य जिल्ला था।

### जिनपति

## जिनेदवर

में विकारित के बाब सूरियद पर प्रतिक्वित हुए। उक्कुर खस्वराज द्वारा निकारित में सब के साथ इन्होंने कहा है रिश्ते में लोड़बर, विरासार खादि की साथा की। इस अवसर पर सकारत में महामनी बस्तुपाल ने इनका सम्मान किया। ना देश्य पे पालहणपुर से अच्छी अस्ययन्त्र के सथ के साथ वर्षकर जिनेवर ने पून शत्रुजय आदि की साथा की। जालोर, बीजापुर, जेसकार, बाहबीर खादि स्थानों से इनके विहार, विध्यों को दीशा और मूर्ति-मन्दिरों की प्रतिच्छा को विवरण पट्टावली में प्राप्त होता है। सन् १२४४ में इनका स्थायाह हुआ।

[ उपर्युक्त दो आचार्यों का परिचय बृहत्खरतरगच्छ-गुर्वाविल से लिया गया है।]

## अन्य आसार्यं

इस शताब्दी के शिलालेखों से ज्ञात होनेवाले कुछ अन्य आचार्यों का विवरण इस प्रकार है।

## देवचन्द

में सूर प्रदेश के नागमनल तालुके के अलेकन्द्र ब्राम से प्राप्त ११८३ के चिलालेख में इनका बणन आता है। ये उत्पर बणित मामतन्द्रि आचार्य के प्रशिष्प देवकीर्ति के तिष्प्य थे। होयसल वश के राजा वीरबल्लाल के सेनापति भरत और बाहुबली ने कुछ जिनमन्दिरों के लिए इन्हें भूमि आदि दान दिया था।

[ जैन शिलालेख संग्रह, भाग ३, लेख ४११ ]

# वज्यनस्टि

मैसूर प्रदेश के सोमपुर ग्राम से प्राप्त सन् ११९२ के लेख से इनका परिचय मिलता है। ये द्राविड सघ के वासुपूज्य आचार्य के शिष्य थे। होयसल वंश के राजा वीरबल्लाल ने शान्तिनाथ मन्दिर के लिए इन्हें दो ग्राम अर्पित किये थे।

[ उपर्युक्त, भाग ४, लेख २८२ ]

#### सकलचन्द्र

मैगूर प्रदेश के सोरव तालुके के अदिर बाग से प्राप्त सन् ११९७ के लेख में इनका वर्णने मिलता हैं। वे आचार्य कुलभूवण के शिष्प ये। होयसल राजा वीरवल्लाल के सेनापति महादेव ने शान्तिनायजिनमन्दिर बनवाया वा तथा उसके लिए सकलवन्द्र की मृमि आदि दान दिया वा।

[ उपर्युक्त, भाग ३, छेख ४३१ ]

### গুসৰন্ত

मेमूर प्रदेश के प्रमुख नगर बेलगाँव से प्राप्त सन् १२०४ के दो विस्तृत शिला-लेखों में इनका वर्णन जाता है। रह बंध के राजा कार्सलीय के मन्त्री बीचण ने बेलगाँव में रहिजालय नामक मन्दिर बनवाया वा और उसके लिए इन्हें भूमि आदि दान दिया था।

[ उपर्युक्त, मा. ४, लेख ३१८-१९ ]

### धर्मचन्ट

महाराष्ट्र के परभगी जिले में स्थित तीर्थ उसलद के जिनमन्दिर में स्थित तीन भन्य मूर्तियों के पाथीत लेखों में इनका नाम प्राप्त होता है। ये लेख सन् १२१५ के हैं। ऐसा ही एक लेस मध्यप्रदेश के दतिया जिले से म्यित तीर्थ गोनागिरि के मन्दिर मं. ५७ की जिनमिति के पायतीत रूप भी है।

[उपर्युक्त, भा ५, लेख १३५-३८]

## सागरनन्दि

मैसूर प्रदेश के अरसीकेरे नगर के सन् १२१९ के लेख में इनका नाम मिलता है। होयसल राजा बीरबरलाल के सेनापति रेच ने महसकूट जिनमन्दिर बनवाया था। उसके लिए सागरनन्दि को भूमि आदि दान प्राप्त हुए थे।

[उपर्युक्त, भा ३, लेख ४६५ ]

# वुष्पसेन

र्ममूर प्रदेश के शिमोगा जिले के तीर्थ हुम्मच मे सन् १२५६ का शिकालेख है। इसमें द्राविट सथ के आचार्य बादिराज के शिष्य पूष्यतेन के समाधिमरण का वर्णन है। लेख के अनुसार वे प्रसिद्ध वादी और साहित्यवेत्ता थे।

[उपर्यक्त, लेख ५०३]

द्वितीय खण्ड

#### प्रस्तावना

भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् उनके खासन का समस्त भार उनके प्रमात विषयों पर जा गया। उनके फिल्मों की परम्परा विषय-प्रिष्य के रूप में अविष्य हैं की परम्परा विषय-प्रिष्य के रूप में अविष्य हैं की निकर्णी हुए फिर पींच भूतकेकती हुए । इनमें अनिक्य स्वतकेकती आचार्य महबाहु के पश्चात् आचार्य कुन्वकृत तक करीब २० आचार्य हुए जो अंगे एवं पूर्वों के जाता वे तचा निश्लों नाहाती शासन की प्रमावना में उत्तरीतर वृद्धि की। ऐसे आचार्यों में तिवार का नाहाती शासन की प्रमावना में उत्तरीतर वृद्धि की। ऐसे आचार्यों में सन्ति अवार्य महातीर शासन की प्रमावना में उत्तरीतर वृद्धि की। ऐसे आचार्यों में सन्ति विषय आचार्य महातीर शासन की प्रमावना में उत्तरीतर वृद्धि की। ऐसे आचार्यों में सन्ति विषय आचार्य मुद्राले एवं पूर्वा तिक्रम की प्रमावना में उत्तरीतर वृद्धि की। येस आचार्य में से मेरिक्स की की की की अपने साम की प्रमावन हिया। विस्ति मेरिक्स करने की प्रमावन की मिलिक्स करने की प्रमावन की मिलिक्स करने की प्रमावन किया हुए।

जैनानायों की जान के प्रति जनाम खड़ा एवं सिफरिय ने साहित्य निर्माण से जारहरू तो सिंदा जीर देशा की प्रस्त पठाल्दी में होनेवाले आपार्थ कुम्स्कूनर से लेकर १२थी वालाई तक ऐसे मैकड़ों आपार्थ कुम्स्कूनर से लेकर १२थी वालाई तक ऐसे मैकड़ों आपार्थ कुम्स्कूनर से लिकर १२थी वालाई तक ऐसे मिकड़ों का स्वार्थ एवं पूर्व से विप्तान तक सहावीर सामन का देश में खबरस्त प्रमार करते रहें। ऐसे आवारों में उनास्वामी (तृतीय खानक्षी), सम्बन्ध (तृतीय-चुपं सतास्थी), विद्वतेत (पीचवी शतास्थी), विद्वतेत (पीचवी शतास्थी), विद्यति एवं माणिक्यनन्दी (नवी शतास्थी), वित्यतेत (त्यी शतास्थी), विद्यात्य (१०वी शतास्थी), विप्ततेत (त्यी शतास्थी), विद्यात्य करते, अनुत्यन्द, देवनेन, पड्यत्ति हर्ष (११-११वी शताब्दी) अत्री प्रमाणक कामार्थ हुए। ये सभी आवार्य अपने समय के अत्याविक ओवस्थी एवं तप तृत आवार्य वे विनक्षेत्र आवार्य काम सम्बन्ध स्थान काम प्रमाण वित्यतेत सम्बन्ध काम प्रमाण वित्यतेत सम्बन्ध काम सम्बन्ध हिम्म स्थान वित्यत्व काम सम्बन्ध स्थान काम सम्बन्ध स्थान वित्यत्व काम सम्बन्ध स्थान काम सम्बन्ध स्थान वित्यत्व काम सम्बन्ध स्थान वित्यत्व काम सम्बन्ध स्थान स्था

लेकिन देश की जब राजनीतिक एकता समाप्त होने लगी और देश को सम्राट

१. तिलोमपण्यक्ति, गाया संस्था १४७६-७८ एवं १४८२ से १४८४ तक ।

हर्षवर्धन के पश्चात जब कोई भी शासक एक सुत्र में बाँघने में असमर्थ रहा तब देश में एकता के स्थान पर अनेकता ने सिर उठाया और चारो ओर अशान्ति का वातावरण . छाने लगा। ११वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही भारत पर मुसलमानो के आक्रमण होने लगे और १३वी शताब्दी के आते-आते तो यहाँ मुसलमानो का हमेशा के लिए शासन स्यापित हो गया । देश में जातक का साम्राज्य छा गया क्योंकि मसलमान शासक धर्मान्ध, कुर, निर्दयी और बर्बर होते थे। उनके महत्त्वपूण कारनामे यही होते थे कि किस ममलमान सिपाडी ने कितने सशस्त्र एव निहत्यों को तलवार के घाट उतारा और कितनों को जबरदस्ती मसलमान बनाया, कितने मन्दिरों और मितयों को तोडा और लुटा।

ऐसे भयपर्ण शासन में अहिंसको का जीना बडा दूभर हो गया। नग्न साधुओ का विहार होना और भी कठिन हो गया। मन्दिरों को लूटने, मृतियों को तोडने एव स्त्री-पुरुषो तथा बच्चो को मौत के घाट उतारना एक साधारण-सी घटना हो गयी। स्वतन्त्रता पूर्वक धर्माचरण नहीं हो सकता था तथा सभी के हृदया में भय एवं आतंक का वातावरण बना हआ था। न तो नग्न साधओं का स्वतन्त्रतापर्वक विचरण हो सकता या और न मन्दिरो एव शास्त्र मण्डारो की सुरक्षा की गारण्टी थी। इन सब बारणों से पणत नम्नत्व में ढिलाई ग्खने पर विचार किया जान लगा।

.. अलाउद्दीन खिलजी के समय (१२९६-१३१६) में दिल्ली का नगरसेट पर्णचन्द्र नामक अग्रवाल जैन था। बादशाह की उसपर विशेष कपा थी और शासन म उसवा विशेष हाथ था। राज्य की अब व्यवस्था का वह एकमात्र अधिकारी था। जब बादशाह को माधवसेन की विद्वत्ता, तपस्या एव चमरकार की कितनी ही बहानी राजदरबारियो से सुनने का मिली तो बादशाह ने भी उनमें भेट करने की इच्छा प्रकट की । बादशाह के पण्डितो म राघो, चेतन ये दो प्रसिद्ध पण्डित ये। य सस्क्रत के महान ज्ञाता एव तार्किक विद्वान थे। बादशाह के हृदय मे जैन एव ब्राह्मण विद्वानो के शास्त्रार्थ देखने की इच्छा हुई। इसलिए उसन अपने कोषाधिकारी सेठ पर्णचन्द्र से दिगम्बराचाय माधव-सन का देहली बुलाने का आग्रह किया। माधवसेन नम्न साध् थ इमलिए पद-विहार करते हए ही वे देहली आये। वहाँ उनका कितने ही स्थानो पर प्रवचन हुआ।

माधवसेन ने शास्त्रार्थ में बादशाह के दो पण्डितो राघो, चेतन को हराया और इस प्रकार ऐसे कट्टर मुसलिम बादशाह के शासन काल में भी माधवसेन ने जैनधर्म की प्रभावना स्थापित की । इसी बादशाह के शासन काल में निन्दसंघ के आवार्य प्रभाचन्द्र ने दिल्ली में अपना सघ, स्वापित किया और इस प्रकार सारे उत्तर भारत में भट्टारक परम्परा को नवरूप प्रदान किया गया।

भट्टारक प्रभावनद्व के पश्चात् भट्टारक परम्परा ने सारे देश में शनै -शनै लोक-प्रियता प्राप्त की और एक के पश्चात् दूसरे प्रान्तो म भट्टारक गादियाँ स्थापित होने लगी । राजस्थान में चित्तौड, चाकसू, आमेर, सौगानेर, जयपुर, श्रीमहावीरजी, अजमेर

१ भारतीय इतिहास-एक दृष्टि पृष्ट ४०३, ४०८-४०३

संवत १३५१ से १८०० तक भट्टारक ही आचार्य, उपाध्याय एवं सर्वसाध के रूप में जनता द्वारा पिजत थे। ये भट्टारक प्रारम्भ मे नम्न होते थे इसलिए भट्टारक सकलकीर्ति को निर्धन्यराज कहा गया है। औवा (राजस्थान) में भटारक शमचन्त्र. जिनवन्द्र एव प्रभावन्द्र की जो निषंधिक।एँ हैं वे तीनो ही नग्नावस्था की हैं। ये भट्टारक अपना आवरण श्रमण परम्परा के पूर्णतः अनुकुल रखते थे। ये अपने सच के प्रमुख होते थे और सब की देख-रेख का सारा भार इन पर ही रहता था। इनके संघ में मान, उपाध्याय, बद्राचारी एव आर्थिकाएँ होती थी । प्रतिष्ठा-महोत्सवो एवं विविध व्रत-उपवासों को समाप्ति पर होनेवाले आयोजनों के संचालन में इनका प्रमुख हाथ होता था । राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में ऐसी हजारों पाण्डलिपियाँ संगहीत है जो इन भट्टारको की विशेष प्रेरणा से विभिन्न धावक-श्राविकाओं ने व्रतोद्यापन के अवसर पर लिखवाकर इन शास्त्र भण्डारों में विराजमान की थी। इस दृष्टि से इन अट्टारकों का सर्वाधिक योग रहा। सबत १३५१ से संबत १९०० तक जितने भी देश में पंच कल्याणक प्रतिब्ठाएँ सम्पन्न हुई वे प्राय सभी इन्ही भटारको के तत्त्वावधान में आयोजित हुई थी। सर्वत १५४८, १६६४, १७८३, १८२६ एव १८५२ मे देश में जो विशास प्रतिष्ठाएँ हुई थी वे इतिहास में अद्वितीय थी और उनमें हजारो मर्तियाँ प्रतिष्ठापित हुई थी। उत्तर भारत के प्राय. सभी मन्दिरों में आज इन संबतों में प्रतिद्वापित मर्तियाँ अवस्य मिलती है।

इन अट्टारको को जैन सन्तो के रूप में स्मरण किया जा सकता है। क्योंकि सन्तो का स्वरूप हुमें इन स्ट्रारको में देखने को मिलता है। इनका जोवन हो राष्ट्र को आध्यात्मिक खुराक देने के लिए समिंपत हो चुका बा तथा वे देश को साहित्यिक, साहित्तिक एवं नीदिक दुम्टि से सम्पन्न बनाते थे। वे स्थान-स्थान पर विहार करके जन-मानस को पावन बनाते थे।

में भट्टारक पूर्णत: संवमी होते थे। मट्टारक विवयकीति के संवम को डिगाने के लिए कामवेव ने मारी प्रयक्त किये थे लेकिन अन्त में उन्ने हार माननी रही। विवय-कीति जपनी संवम की परीक्षा में सफल हुए। इनका आहार एवं विहार पूर्णत: अमण परम्परा के जनतर्गत होता था। मुगल बारवाही तक ने उनके चरित्र एवं विहास की प्रशंसा की थी। मध्यकाल में तो वे जैतो के आध्यात्मिक राजा कहलाने लगे थे किन्तु यही उनके पतन का प्रारम्भिक कदम था।

सन् १३५१ से सबल् २००० तक इन महारको का कभी उत्पान हुआ तो कभी से पतन की और अस्तर हुए लेकिन फिर भी ये समान्न के आदश्यक क्या माने जाती रहे। यदापि दिगम्बर केन समान्न में दोरामन्न के उदय से इन महारको पर विद्वानों हारा कटे बहार किसे गये तथा हुछ विद्वानं इनकी लोकप्रियता को समान्न करने में बढे भारी साथक भी बने लेकिन फिर भी समान्न में इनकी आवश्यकता बनी रही और वद-विधान एव प्रतिद्या समारहों में तो इन महारको की उपस्थिति आवश्यक मानी जातों रही। ६९ करा में से ६० वर्ष ने कहा तो में लहार केन समान्य के अनेक दियों में कर्ता। देश करा मान्य केन समान्य के अनेक दियों में के बावजूद भी श्रद्ध के पात्र बने रहे और समान्न इनकी सेवाओं को आवश्यक समझती रही। पुभवन्द्र, जिनवन्त्र, सकल्कीति, आनम्मप्रण-वैद्या महारक किसी भी इहि से आवार्य है। कम नही वे क्योंकि उनको ज्ञान, प्रत्यम, तपस्था मीर सामान की और वे अपने समय के एकमान निर्माश किन्तु साहित्य एव सस्कृति की रामा में भी अर्थांक तम मने पर्न के एकमान निर्माश की किन्तु साहित्य एव सस्कृति की रामा में भी अर्थांक तम मने वर्ष की रामा हो मान्य माने का साम में अर्थांक तम मने वर्ष की रामा हो होता थी एकहों ने मुगलों के नमय म जैन वर्ष की रामा हिन्तु की प्रतिद्यों का राजा कहा जाता था तथा भट्टा का सामानित अपने अपने आवार्य हिन्तु की स्वत्य सामन्त कर साम में प्रत्य महार का साम माने का नम साम में अर्थांक तम साम में अर्थांक साम की प्रत्य के साम की प्रत्य का साम का साम की साम की प्रत्य की अर्थांक साम की साम की प्रत्य की साम की साम की प्रत्य की साम की साम की प्रत्य की साम क

ये भट्टारक पूणत प्रभूनसम्पन्न थे। वैसे ये आचार्यों के भी आचार्य वे क्योंकि इनके सब म आचाय, मूनि, ब्रह्मचारी एव आर्थिकाएँ रहती थी। भट्टारक रतनवन्द्र के थिप्प्यों म ६ आचाय एवं १३ उपाध्याय थे। ४० ब्रह्मचारी एवं १० ब्रह्मचारिणियों थी। इसी तरह मध्यालार्या गूणचन्द्र के जिष्या में ९ आचार्य एवं १ मूनि तथा २७ ब्रह्मचारी एवं इस्ताराणियां थीं। मूनि एवं आचार्य नम्म रहा करते थे। केवल मद्दारकों में कुछ-कुछ अरवाद का गया था। वेशे भट्टारक सकलकीति को नियंचरात्र कहा जाता था। साहित्य को जितनी संवा इन भट्टारकों ने की थी वह तो अपनी दृष्टि से इतिहास

का अंदितीय उदाहरण है। भुट्टारक स्वकलकीति एक उनकी परम्परा के अधिकाश विदान साहित्यसेवी थ। भुट्टारक रत्नकीति, कुम्दबन्द, तोमकीति, अध्यासर, भुट्टारक महीन्द्र आदि की परम्परा के अधिकाश विदान साहित्यसेवी थ। भुट्टारक रत्नकीति, कुम्दबन्द्र, तोमकीति, अध्यासर, भुट्टारक महीन्द्र आदि पासी भुट्टारको ने बाहित्य निर्माण में अत्यधिक रुपि शी। साहित्य निर्माण के अतिरिक्त रुप्ताने प्राप्ति ना साहित्य की स्थाप से भी सबसे अधिक प्राप्त स्वाप्त ना वाहित्य की स्थाप स्थाप दासा । दास्त्र भण्डारों को स्थापना, नवीन पाण्डुलिपियों का लेखन एवं उनका सबस् आदि सभी इनके अदितीय कार्य थे। आज भी जितना अधिक पण्डुलिपियों का समझ सुद्धा अधिक स्थापन स्यापन स्थापन स्य

<sup>—</sup> १ राजस्थान के जन सन्त — व्यक्तिस्व एव कृतिस्व — डॉ कस्तुरवन्द कासलीयाल ।

१ गुटका - ५ चन्दनसान जो जैन पत्र सस्था ७३ ७८ ।

होते थे। इन्होंने प्राकृत एवं वपक्रंण के स्थान पर संस्कृत एवं हिल्यी में बन्ध रचनाओं 
को विषक प्रोत्ताहर दिया बीर स्वयं भी प्रमुखत: इन्हों वापाओं में खन्यों का निर्माण 
किया। इसके वादित्तिक से साहित्य की किसी थी एक विषय से नहीं चिपके रहे किन्तु 
साहित्य के सभी वंगों को पस्त्रीवत किया। उन्होंने चरित्र काव्यों से साथ-साथ पुराण, 
काव्य, वेंकि, रास, पंचासिका, धातक, पचीसी, वावनी, विवाहतो, वाक्यान, पद एवं 
गीती की रचना में बहुरी विच को बीर संस्कृत एव हिन्दी में सैकड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं 
से उसके प्रमार-प्रमार में पूर्वों में दिया। इन्हों के विषय कहा विन्यासा कराने पूर्व से 
भी बाजी मार के गयं और संस्कृत में १२ तथा हिन्दी-राजस्थानी में ५२ रचनाएँ लिखकर एक नया कीतिमान स्थापित किया। वास्तव में बह्य विनदास-वैद्या हिन्दी साहित्य 
किनदास का 'राम सीता राख' तुक्तीसाक के रामचरित मानस वें वी कही बाही है। बहु 
विनदास का 'राम सीता राख' तुक्तीसाक के 'रामचरित मानस' वी भी कही बाही है।

साहित्य निर्माण के अतिरिक्त स्रमण संस्कृति के इन उपासको द्वारा राजस्थान. मध्यप्रदेश, देहली, बागड प्रदेश एवं गुजरात में मन्दिरों के निर्माण में. प्रतिष्ठा समारोहों के आयोजनों में. मर्तियों की प्रतिमा में जितना योग दिया गया वह भी आज हमारे लिए इतिहास की वस्त है। आज सारा बागड प्रदेश, मालवा प्रदेश, कोटा, बँदी एवं झाला-वाड का प्रदेश बस्पावती. टोडारायसिंह एवं रणबस्भीर का क्षेत्र जितना जैन परातस्व में समृद्ध है उतना देश का बन्य क्षेत्र नहीं है। मृगल शासन में एवं उसके बाद भी इन भटारको ने इस प्रकार के कार्य सम्पन्नता में जितना रस लिया वह भारतीय परातत्त्व के इतिहास की महत्त्वपर्ण घटना है। संवत १५४८ में भट्टारक जिनचन्द्र ने मुढौसा नगर में एक हजार से भी अधिक मॉलियो की प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न किया था। यह विशाल आयोजन जीवराज पापडीवाल द्वारा कराया गया था। इसी तरह संवत १८२६ में सवाई माधोपर में भटारक सखेरडकीर्ति के तत्त्वावधान में जो विशास प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसमें भी हजारो मृतियो को प्रतिष्ठित बनाया गया था। राजस्थान में आज कोई ऐसा मन्दिर नही होगा जिसमें संबत १८२६ में प्रतिष्ठापित मृति नही मिलती हो। ये भट्टारक बाद में अपने कीर्तिस्तम्भ बनवाने लगे वे जिनमें भट्टारक परम्परा का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ऐसा ही कीर्तिस्तम्भ पहले चाकसू में था जो आजकल राजस्थान पुरातत्त्व विभाग के अधीन है और यह आमेर के बाग में स्थापित किया हुआ है। आमेर ( जयपर ) में एक नशियाँ की तिस्तम्भ की नशियाँ के नाम से ही प्रसिद्ध है । इस कीर्ति-स्तम्भ को सबतु १८८३ में भट्टारक देवेन्द्रकोति ने स्वापित किया था। इसी तरह चौदलेडी, एवं मौजमाबाद में विशाल प्रतिष्ठाओं का आयोजन हवा था। संवत १६६४ में प्रतिष्ठापित २०० से अधिक मूर्तियाँ तो स्वयं मौजमाबाद में विराजमान है। विशास एवं कलापणं मतियों के निर्माण में भी इनकी गहरी रुचि होती थी। जयपर में पाहर्व-नाथ की प्रतिमा सागवाडा, चाँदखेड़ी, झालरापाटन में जैसी विशालकाय एवं मनोज्ञ मितया मितकला के उत्कृष्ट उदाहरण है।

## विहार

संबत् १३५१ से संबत् २००० तक होनेवाले सभी महारक, बावार्य, उपाध्याय, ब्रह्मचारी एवं आपिकाएं वावार्यात के अविरास्त वर्ष के केश भाग में विदार करते रहे हैं। इनका यह विदार ही वन बाधित का तुषक होता था। वादुर्मीय में वे एक ही स्थान ए धर्मोदेश दिया करते थे। आत्म प्रवचन, प्रत्य निर्माण एवं बास्ययन-बध्यापन का कार्य किया करते थे। महारक संस्कीत का संवत् १७३१ से सवत् १७५७ तक का विदार का विस्तृत वर्णन प्राप्त हुआ है जिसके पत्रने से आत होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ विदार किया था और किस साम एवं नगर को अपने चरणरब से पावन किया था।

भट्टारक सकलकीर्ति का इसी प्रकार के बिहार का वर्णन मिलता है। जिसमें लिखा है कि भट्टारक सकलकीर्ति ''एह्वा धर्म्म करणो करावता बागडरायने देस दक्षलगढ़ नवसहलमध्य सचली देसी प्रदेशी ज्यवहार कर्म करता धर्मोपदेस देता नवी प्रन्य सुभ करता वर्ष र-याहार कर्म करिने धर्म सचली प्रवर्थी।'' भट्टारक रलकीर्ति (सवन् १६००-१६५६) के बिहार करते समय सहिलाएं उनके स्वायत में विविध मंगल गीत गाती थी, चौक पुरती थी और विविध बाजे बजाती थी—

> कमल बदन करणालय कहीये कनक वरण सोहे कात मोरी सहीय रे। कजल दल लोबन पापना मोचन कजकार प्रगटो विख्यात मोरी सहीय रे॥

जयपुर के मट्टारको को राज्य की बोर से नहीं सम्मान प्राप्त था जो किसी एक स्वतन्त्र सामक को प्राप्त थे। उनके पदार्थण के समय राज्य सरकार की ओर से मेंट में आती थी। पाणकी में बैठक में चैंवन करते हुए उन्हें के जाया जादा था और साथ में जाज दण्ड, प्रजा आदि सभी चरुते थे। यह सब उनके आव्यारिमक तेज पर आव्यारित था। जब वे किसी के आहार के लिए जाते तो उनको आवक गण मेंट करते तथा बटे उस्साह एव उमन के साथ उनका आहार होता। आहार करने की क्रिया को भेंदर कहा जाता था।

स्त प्रकार ६५० वर्ष का यह काल भारतीय इतिहास में सास्कृतिक एव साहित्यक जागरण को दृष्टि में महत्त्वपूर्ण उहा। इसका विस्तृत परिचय पुस्तक के कामें के पूछो में दिया जायेगा किन्तु इतना अवस्य कहा जा सकता है कि इत सामुओं ने मुस्तिक्य शासन काल में भी अमाल मस्कृति को जीवित रखा और देश में अहिंसा एवं शाकाहार का अधिक से अधिक प्रचार किया।

१ भट्टारक पट्टावली, पष्ट सँख्या २३-३७।

<sup>(</sup> महाबीर भवन, जयपुर में सब्रहीत )

# मद्रारक प्रभाचन्द्र

# [ संवत् १३१४ से १४०८ तक ]

भट्टारक प्रभाचन्द्र उन भट्टारको में से हैं जिन्होंने भगवान महावीर के शासन की महती प्रभावना की बी तथा सारे देश में जैन साथ के पद की गरिमा को बढाया था। यद्यपि वे मसलिम शासन के उस प्रारम्भिक काल में हए थे जब कि देहली के शासक तलवार के जोर से धर्म परिवर्तन में विख्वास करते है तथा भारतीयों की सीत के घाट उतारना उनके लिए अत्यधिक सरल या लेकिन भगवान महावीर के अनुयायियों के जीवन में अहिंसा एवं सर्वधर्मसमभाव-जैसे सिद्धान्तों के आत्मसात होने के कारण उन्होंने अपने विरोधियों का भी अहिंसा से स्वागत किया और अपने जीवन से धार्मिक सहिज्याता को कभी दर नही होने दिया। प्रभावनद्र तुगलक वंश के शासन काल में हुए थे। उन्होने देहली पर गयासुद्दीन तुगलक (१३२१-२५ ई.) महम्मदिबन तुगलक (१३२५-५१) एवं फिरोजशाह तगलक का (१३५१-८८ ई.). प्रारम्भिक शासन देला था। वे मुनिराज थे। तिलत्य मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं था। वे जैन संघ के आचार्य थे तथा भट्टारक पद को सुशोभित करते थे। अजमेर उनकी गादी का प्रमुख केन्द्र था । राजस्थान, देहली, उत्तर प्रदेश उनका कार्यक्षेत्र था । बागह प्रदेश में उनके प्रधान शिष्य पदमनित्व का प्रभाव स्थापित था । प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न कराना, स्थान-स्थान पर विहार करके विहिंसा एवं घार्मिक सिंहण्यता का प्रचार करना प्रमुख कार्यथा। जैन धर्म एव समाज पर विपत्ति आने पर उसे दर करने में उनका पर्ण सहयोग मिलता था। लेकिन उसमें साथ के पद की मर्यादा का प्रश्न सदैव उनके सामने रहता था।

प्रभावन्द्र अट्टारक वर्मवन्द्र के प्रशिष्य एवं अट्टारक रत्नकीति के शिष्य थे। धर्मवन्द्र एवं रत्नकीति शीनों ही अपने समय के बढे प्रभावशाली मट्टारक थे। अट्टारक धर्मवन्द्र हारा प्रतिकापित निवनी हो मूलियों राजस्थान के मन्दिरों में बिराजमान हैं। इनमें संवत् १२७२ (१२१५ ई.) में राजयम्भीर के प्रसिद्ध गढ़ में प्रतिकापित मूर्ति भरतपुर, जयपुर आदि नगरों में मिलली हैं। रें

राजस्थान के इस प्रसिद्ध दुर्ग पर उन विनों महाराजा हम्मीर का शासन था। ऐसे प्रभावक भट्टारक एवं काचार्य धर्मचन्द्र के प्रभाचन्द्र सुयोग्य प्रशिष्य थे। जिनकी

Jamism in Rajasthan by Dr. K. C. Jain page, 74

२ संवत १९७२ वर्ष माच सुदी १ भी मूलसंबे सरस्वती गच्छे महारक श्री धर्मचन्त्रणी साह पत्तवीसल चंदतर संज्ञवलात शहर रजर्थ मपुर राज हमीरवे।

यशोभाषा ने इन दिनो सारे जैन समाज को प्रभावित कर लिया था। प्रभावन्द्र साथु तो थे ही किन्तु अपनी तप साथना से कितने ही चमत्कारिक कार्य भी सम्पन्न किये थे। वे अपने चमत्कारिक कार्यों से भी सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे।

देहलों में फिरोजवाह तुमल्क का बासन था। चाँदागुजर पापडीवाल उनके प्रमुख मन्त्री थे। सम्भवत देश का सारा भार उन्ही पर था। एक बार चाँदागुजर ने देहलों में प्रतिस्ठा समारोह करने का निक्क्ष्य किया अपने व्यवस्थान मान्य के मान्य के स्वास्थ्य करने प्राचना की। भट्टारक प्रभावन्द्र से प्रतिस्ठान में का सम्भ्र कराने की प्रमान की। भट्टारक प्रभावन्द्र से उनकी प्राचना स्वीकार कर ली। प्रतिस्ठा का मुद्ध निकाल दिया गया लेकिन फिर चलने को कोई लियि निक्षित तमही की। एक-एक दिन बीतने लगा और उन्होंने प्रभावन्द्र से निवेदन किया कि यदि वे नहीं जा सके तो उन्हें तो जाने की लाजा प्रदान करें। प्रभावन्द्र सारो स्थिति को समझ गये और उनने कहा कि प्रात काल देखना वे कहाँ होते हैं। रात्रि को सब प्रतिदिन की भांति सो सोय लेकिन जब वे प्रभात में उठे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे देखनी के द्वार पर खडे हैं।

देहुली-प्रवेश पर उनका शानदार स्वागत किया गया । स्वय बादशाह नुगलक उन्हें लिवाने लाये । बादशाह को क्षयवानी को लाया हुना देश नारा देहली हार ही उनके स्वागत में उसव प्रशा अधिकालों ने मनक-तीलों के साथ उनका हार्रिक अभि-नत्त्व स्विया । वारो और कच्छा स्थापित किये गये । ऐसे ल्यूनुपुत्र स्वागत को देशकर बादशाह के यो पिंडत रामो-चेतन का हुदय ईप्यों ते भर गया । य पिंडत तो थे ही मन्त्रातिर्द्ध भी उनके पास थी । इसिलए जब प्रभाषन्त्र रालकों में विराजगान हुए तो रामो-चेतन ने कपनी मनवानित से उस पालकों को हो हो की दिया । अपानक हुए तो रामो-चेतन ने कपनी मनवानित से उस पालकों को हो हो कि दिया । अपानक हुए तो रिस्थित समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने भी कपनी साथना के बल पर पालकों ही आकाश में उठा लो कीर वह बिना कहारों के ही चलने लगी । इस चमस्कार से बारों और अपानक्ष्य होने लगी । लोग सुधी से नाच उठे और भगवान् महाविर के सासन का प्रभाव सबके हुदयों पर छा गया ।

लेकिन अभी राषी-बेदन ने हार नहीं मानी थी। उसने अभाषनर से शास्तार्थ करते के एक्टा अस्त की महुराब अमायर दो पीछे हुटनेबाले नहीं में क्योंकि उनका शास्त्रों का अस्त अपाय था। सस्कृत एवं आकृत भाषा पर उनका गूर्ण अधिकार था। स्थान के वे पारमार्थ विद्वान थे। आंखिर रोनो विद्वानों में शास्त्रार्थ छिता। प्राप्तों की बीछार होने कथी। शकाएँ उठने कथी। राषी-बेदन जब प्रस्क करते ठो उपस्थित जनसमूह आश्रव की ट्रिट से देखते क्याता कि देखें अब इसका आषार्थकी क्या जबाब देते हैं। केविन महारक प्रमाणक उत्तर अस्त करते ठो राषी-पंत्रार्थ करते हैं। केविन महारक प्रमाणक उत्तर सहस्र अस्त उत्तर देते और उत्तर भी ऐसा होता विज्ञकों सुक्कर सारी कमा वाह-बाह कह उठती। इस प्रकार के

१ **बुद्धि**विशास- बलतराम साह पृस ७४-७<sub>१</sub> ।

एक प्रश्न के पश्चातृ दूसरे प्रश्न का उत्तर देने उसे और अन्त में शास्त्रार्थ में भी दोनों ही राषो-चेतन को पराजित होना पड़ा !

एक दिन रायो-बेदन ने कट्टारक प्रधानक से पुष्टमाया कि आज कीन-सी तिषि है। उस दिन बास्तव में अपावस्था थी लेकिन प्रभावस्थ के मुख से पूष्टिमा का नाम निकल गया। किर स्था था। वीनों पिष्टियों ने इस माम्छी-सी बात का बतंगह बना दिया और इस बात को बारधाह तक पहुँचा दी। बादधाह ने भी इस तस्थ की प्रभावस्थ से जानकारी बाही कि बास्तव में बी कुछ उन्होंने सुना क्या वह सही है। आधार्य प्रमानक ने उन्होंने जो कुछ कहा था उसे सही बताया। यह बात बिजलों की तरह सारे शहर में फैक गयी। जब क्या था। बमावस्था की पूष्टिमा होना असम्ब वा स्वारित हह ती के बार से अमिष्य के प्रयास से कार्याक्त के कार्य के तरह सारे शहर में फैक गयी। जब क्या था। बमावस्था की यो प्रभाव का अमिष्य के प्रयास के कार्य की कार्य की कार्य के तरनारित हो उठे । आवक्त के कु के से कार्य का स्वारा । प्रमानक के तरनारित हो उठे । असक्त के मुखों पर एक अजीव वस्य का गया। प्रमानक के नर-सारी दिश्त करने और उन्हें निर्मय पाकर बाहवर्य बिक्त हो उठते। दिन हकने लगा और राति का बोरों से इन्तवार होने लगा। सक्की बार्ब आकाश की ओर बी नशीकि उन्होंने कर हो तो कमावस्था की पूर्व रात्रि देशी थी मला क्या वह सब हुठ था लोर सब या तो फिर महान् जैन सन्त प्रभावन्त्र का कर क्या होगा। इसको सीचकर तरहन्तर हो भी आरोकार्य करने लगे ।

प्रभावन्द्र ने अपनी दैनिक क्रियाएँ यथावत् की । दोपहर में सामायिक क्रिया सम्पन्न को । अपराह्न में बहलों नर-मारियों को प्रवचन मी दिया। लेकिन प्रभ कथा। लाइका का उरा भी नाम नहीं । प्रवचन के एक्षात् के प्रमादक हो गये और पश्चात्वी देवी का प्रसिक्त्य के एक अपने सम्भूष्ट निर्माणित है सहवन करने लगे और उससे सम्भूष्ट मिलायों को सहवन करने लगे । देवी प्रधावती को अपने भवत प्रभावन्द्र की प्रार्थना स्थीकार करनी पढ़ी । स्थिप यह सब उनके पढ़ के विकट वा लेकिन जैन सामने या। एक और रावि हो स्थिप यह सब उनके पढ़ के विकट वा लेकिन जैन सामने की प्रमावना का भी प्रभावन हो मारे हो सामने या। एक और रावि हो रही थी तो हुसरी और आकाश में चन्द्रमा उस रहा था। वेहली के नामरिक आक्रयोंचिक्त से । सभी लोग दोतो तके अपने सम्भूष्ट से । कोम होरान से बाकाश में चन्द्रमा देवकर । ऐसा लग रहा या मानो उन्होंने चन्द्रमा को पहली बार देवा हो। लेकिन प्रमावन्द्र के भक्ती एवं प्रस्तकों की खुओं का पारावार नहीं था। में नाच रही ये। कूर-कूर-कर अपनी प्रधातन करने रहे थे। समय निकट कर रहे थे। समय स्थान के कर समय से सम्भूष्ट के पहली स्थान के स्थान स्थान कर कर से स्थान स्थान कर से स्थान सामायित स्थान सामने ही बार हा या वि वास्तव में उस दिन पूष्णा सो अववा समावस्य स्थान कर ते साल हो साम में नहीं वा रहा या है वास्तव में उस दिन पूष्णा सो अववा समावस्य स्थान कर ते साल वि वास्तव में उस दिन पूष्णा सो अववा समावस्य स्थान कर ते नाल वहाती सी। यह उनकी स्थान देवा यो ति साल वि स्थान से साल से स

इन आदि नाद कीन्हें अनेक, सुनि जीति सर्व राखी हुटेक। ई०३।। (वृक्षिविसास) वलतराम कमण्डल हु बाद कीये प्रवंड, राजव जवन कीय लांड लांड प्रद्वारक पहावसि-महाबीर भवन, जगपर।

सम्मव हो सकती थी। बादशाह के सामने राघो-चेतन स्वयं उपस्थित हुए। उनकी दशा देवन लग्नक थी। बेहरा उतरा हुआ था। मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। बेहा का बीहा के सामने सहे थे। बेहा किन्तरा है उन्होंने वादशाह से साम हो के अहरेना तो उन्होंने वादशाह से आप हो कि जहांनाह, यह तो अवहय आवार्यायों का करिस्मा है। मन्त्रभाषना है अववा हुमारी आंखें ही अवने आपको घोखा दे रही है। बादशाह छलागत, आप स्वय प्याप देव लीजिए। सारी बनता से पूछ लीजिए कि आज कीन-सी तिथि है। इसलिए हमारा तो हुत् से इतना हो निवंदन है कि नगर के दिन कोजिया। वेदिय है इसलिए हमारा तो हुत् से इतना हो निवंदन है कि नगर के दिन कोजिया। वेदिय तो ये अहम करिसमा है, एक घोखा है। बोर पोसा भी मुझे नही स्वयं बादशाह सलागत को है।

बादशाह ने तत्काल पं. राधे-चेतन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चारों लोर पुरसवार दौटा दिये गये। उनको सकत आदेश दिये गये कि वे १२ कोश तक जाकर देखें कि आज उन्हें चन्द्रमा दिखता है अववा नहीं। घोडे दोहे, राघो-चेतन के शिष्य भी भागे लेकिन सो के हाथ असफलता लगी तथा उन्होंने बादशाह से आकर पक्षी निवेदन किया कि जैसा उन्होंने देहली में देखा है बैसा ही जन्यत्र देखा है। वास्तव में सभी स्थानों प्र चन्द्रमा अपनों पूर्णावस्था में दिखाई दे रहा था। यह राघो-चेतन की तीसरी हार थो।

रायो-चंदन ने अभी तक अपनी हार नहीं मानी। उसने एक दावें और फेका तथा अपनी मन्त्र शक्ति के अनुराक प्रभावन्त्र के कमण्डलु के जल को मदिरा में परिवर्तित कर दिया तथा बारवाल से निवंदन किया कि आचार्याओं के कमण्डलु में जल के स्थान पर मदिरा भरी हुई है। इससे स्पष्ट हैं कि ये के साथु जनता को घोखा देते हैं और स्वयं मदिरा पान करते हैं। वह प्रभावन्त्र के चमस्कार की अन्तिम परीक्षा थी। फिरोजशाह ने रायव-चेनल की बात मानकर पुन. प्रभावन्त्र के इसका समाधान चाहा। अवार्य प्रमावन्त्र ने रायव-चेतन की चाल को शीष्टा समझ लिया और उनकी साधान के स्वर पर कमण्डलु में जल के स्थान पर पुण्य होने में देर नहीं लगी। तत्काल प्रभावन्त्र ने अपने कमण्डलु को उलटा कर दिया और उतसे से पुण्य निकलते ही फिरोजशाह की

मासस दिन मुनि गिंड ग्रान देखि, गिंचणु है चुनी तिथि निमेषि । तिथ्य पूर्व निमेषि । तिथ्य पूर्व निमेषि । तिथ्य पूर्व मिंचणु निमेषि च देखे । १००३ है आई अमासस अही साहित पूर्व पूर्व मिंचणे है निमेषि तथे हैं । विश्व में तिथा है निमेष्ट में तिथा है जिस हो है जिस है जिस हो है जिस हो है जिस है जिस हो है जिस है जिए जिस है जिए जिस है जिस है

प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा।

इस प्रकार सभी परीक्षाओं में प्रभावन्त्र की विजय हुई । बादशाह फिरोजशाह तगलक'ने भी अपनी अत्यधिक प्रसम्रता बाहिर की और आबार्यभी की अय-जयकार की। सारे नगर में प्रसन्नता की लहर दौड गयी। लोग बाचार्य व्यी के दर्शनों को उमड पडे । अपार जनसमह या और कहते हैं देहलीवासियों ने ऐसा भाव-भीना दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। प्रभावन्द्र के चमत्कार की कहानी बादशाह के महलों तक में पहेंच गयी। इसलिए बेगमें भी उनके दर्शनों को आतर हो उठी। प्रभाचन्द्र तो नम्न थे इसलिए महलो में जा भी कैसे सकते थे। लेकिन उनकी प्रशंसा की कहानी इतनी अधिक बढ गयी थी कि बेगमों से मनिश्री के दर्शनों बिना नहीं रह गया और अन्त में उन्हें बादशाह से यह कहना पड़ा कि वे जबतक मनिश्री के दर्शन नहीं करेंगी आहार-पानी का त्याग रखेंगी । बादशाह ने अपने प्रधान चाँद गजर को बलवाया और कहा कि आचार्यश्री का बेगमें भी दर्शन करना चाहती है इसलिए इसका शीघ्र प्रबन्ध किया जाये। मसलिम बादशाहो के महलो में किसी जैन मिन के प्रवेश की यह प्रथम घटना थी। इसलिए श्रावको ने मिलकर मनिश्री प्रभाचन्द्र से निवेदन किया कि यदि वे लेंगोट लगाकर महलो में जा सकें तो धर्म की रक्षा हो सकेगी अन्यवा समस्त समाज को बादशाह के क्रोध का सामना करना पड़ेगा । प्रभाचन्द्र ने सर्वप्रथम लेंगोट लगाने के लिए पर्णत: अस्वीकार कर दिया और अपनी पर्व परम्पराका उल्लेख किया। आचार्यश्रीका उत्तर सनकर सभी के चेहरे उदास हो गये और भावी आशंका की कल्पना करने लगे । समाज ने जनमे फिर पार्थना की । नगर-निवासियों ने भी आचार्य-श्री से महलों में जाकर बादशाह की बेगमों को अहिंसा एवं त्याग का उपदेश देने की प्रार्थना की । आखिर प्रभावन्द्र को देशकाल-भाव को देखते हुए समाज की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने रणवास में जाकर बादबाद की बेगमों को दर्शन दिया तथा उन्हें ऑहसा एवं सर्व धर्म समभाव-जैसे सिद्धान्तों को जीवन में उतारने पर विशेष खोर दिया। <sup>२</sup> इसके पश्चात प्रभाचन्द्र की यशोगाचा सारे देश में फैल गयी और समस्त जैन समाज ने उनका खुब सम्मान किया । उन्होने देहली मे भट्टारक गादी की स्थापना की और सारे देश में भटारकों के पद का गौरव बढाया ।

१. यह कारण आव किहिने मुनील जुनि कही बाद जानहैं महीस । लाहु समये बादो हु बाय, मंत्रील ते कमडत नय कराय धंवह। दे कहो जहां पार्थिताहि रेहु, रूमडत यह भरवी बिना संदेह । मुनि लिख बार्म क्यिय हुण आगि, दोन्हों उचाड़ि कांडल नहानि ६६१०।

र रस्तर भिनि भोजन हन करें न, या निष्य भावे बेनानू बैन। तर साहि बुताये वे अपना, भावों से बाहु बुती नहान हिर्देश दरता ने योगा कर के बार, जब हो दूकतों मिटिये कता। मिति भावों सुनि ते कर्मने बाह, तुन दरक बेनविन सु चाह बंद्रश तातें हमरी निनती सु पहु, करि के जांदि रस्तन सु बेहु। मुनि कहीं हमों तुन सकता साह, चिक्की यह चान नीमि एक शंद्रश

प्रभाषन्द्र मूलसव एवं नन्द्राम्नाथ के महारक थे। उनके सम्बन्ध में बृद्धिविकास के अवित्यत्व एक महारक पदावजी में भी इसी तरह का वर्णन मिलता है। इस गृहावलों में सवत् १७३३ तक होनेवाले महारकों का वर्णन किया गया है। अस्तिम महारक जनत्वीति है जिनका पहाभिषेक आयेर में सबत् १७३३ में हुआ था। प्रमा-चन्द्र की प्रदास में एक पदावलों में निम्न प्रधास्त्र लिखी हुई है—

' महाबाद बादीश्वर वादिपितामह प्रमेयकमलमार्तण्डाचनेकबन्यविषायक श्रीमहा-पुराणस्वयम्भूसत्वभिन्त परमान्मप्रकाश समयसारादि सूत्र व्याख्यान सर्जन सञ्चान कोविदसमाकीतिनराणा श्रीमत्वभावन्द्रभट्टारकाणा''

उक्त प्रशस्ति से जात होता है कि प्रभावन्द्र शास्त्रायों में अरयिषक प्रयोग थे। प्रमेयकनलमातंग्रह, महापूराण, परमारमश्काश, समयसार, तत्त्वार्यपूत्र आदि प्रन्यो के व्याह्यात से तथा पण्डितों को सभा के भूषण से। सकलकीति रास मे प्रभावन्द्र को मूल स्व का नस्यापक कहा है। है इसी तरह आराधना पिजका की सबत् १४१६ नी एक प्रयक्ति में प्रभावन्द्र को देहली के बादबाह किराजवाह तुमलक के शासन में होने का उल्लेख किया है।

समय-एक पट्टाविंग के अनुसार मट्टारक प्रभावनद्र का अन्य सवत् १९९० पौध सुदी १५ को हुआ। वे १८ वर्ष तक सुदस्य रहे तथा १२ वर्ष तक साचु की अवस्था में वीक्षित रहे तथा ७४ वय ११ मास १५ दिन तक मट्टारक यद पर बने रहे। इस पट्टाविंग के अनुसार प्रभावन्द्र सवत् १४७८ तक मट्टारक यद पर आसीन रहे।

विहार-अभाषन्त्र एक दीपकाल तक भट्टारक पद पर आसीन रहे इसलिए उन्होंने देश के विभानन भागी में एक बार नहीं किन्तु कितनी हो बार बिहार किया। उनके मुख्य कार्य-अंत अवमेर, देहली एवं बागड प्रदेश रहा। उन्हाने अपने ही एक शिध्य को बागड प्रदेश की गादी पर विरुद्धा दिया।

प्रतिष्ठा कार्य-प्रभावन्त्र ने देश के विभिन्न भाषों में प्रतिष्ठा-विधि का कुशलता पूर्वक सवालन किया। अवपूर, आर्श बयाना आदि स्थानों में उनके अववा उनके शिष्ण पद्मनिद्धारा प्रतिष्ठाएँ सम्मन्त हुई। अवपूर के आरा अवशा के मन्दिर से पार्थनाथ की एक पानु तो मूर्त हैं जिनकी प्रतिष्ठा सकत् १४१३ वैशास मुद्री ६ के दिन हुई थी और जिममें महारक प्रभावन्त्र का उल्लेख हुआ है। इसी तरह आर्था एव बयाना में सवत् १४०० तथा सकत् १४०४ की मूर्तियों हैं जिनमें महारक प्रभावन्त्र एव उनके

१ बुद्धिविनास मलतराम साहु पृष्ट सरूबा ७० पदा सरूबा ६१६ ६१६

मेट्टारक पट्टावलो-दिशम्बर क्रिम मिन्दर ठोलिया जयपुर महावीर भवन । जयपुर में धम्रहीत राजिस्टर सरया २ ए सरूया इट्ट

३ मूलसम सस्थापक महाप्रभाचन्द्र वंदीतु ॥२८॥

४ भट्टारक सम्प्रदाय-प वी पो जोहरापुरकर पृथ्ठ सस्या हरू।

शिष्य पद्मनन्दि दोनों का स्मरण किया गया है।

उक्त प्रमाचन्द्र मुक्तांव एवं बकात्कारमण के महारक थे। इतके पूर्व क्षेत्रगण के महारक बाजवन्द के शिष्य दूवरे प्रमाचन्द्र थे जिनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं मिळती। तीसरे प्रमाचन्द्र देहजी शाला के ही महारक जिनवन्द्र के शिष्य थे जिनका परिचाह मा अपने पृक्षों में देने। 'बीचे प्रभावन्द्र सूर्वत शाला के महारक ज्ञानमूचण के शिष्य थे।

इस प्रकार भ. प्रभावन्द्र ने दीर्थकाल तक देश में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति का संचालन किया और भगवान् महावीर के शासन की महती प्रभावना की।

१. मुर्तिलेख संग्रह, भाग १, पृष्ठ संस्था १६० वर्ष भाग २, पष्ठ संस्था ३०६ (महाबीर भवन में संग्रहीत)।

# भट्टारक पद्मनन्दि

# [ संवत् १३८५ से १४५० तक ]

"तिज पाटि दिये श्रीय पर्यमनेंदि" उक्त पंक्ति से एक पट्टावली में अट्टारक पदमनिंद का परिचय दिया गया है। परमनिंद का मुक्य स्थान गुजरात था। वे आवार्य कहलाते ये और अट्टारक प्रभावन्त की और से गुजरात में ब्राध्मिक किल्लाते ये और अट्टारक प्रभावन्त की और से गुजरात में ब्राध्मिक किल्लाते ये ते हैं कि प्रचलन की अप्राचन के ब्राध्मिक के आपके ने अंतिज्या सिक्ष करमाने के लिए भट्टारक प्रभावन्त्र से आयोकन किला। अदित्या सिक्ष करमान कराने के लिए भट्टारक प्रभावन्त्र से आयोक किला। अटिल्या किला करमाने के लिए भट्टारक प्रभावन्त्र से आयोग की लिया। अटिल्या किला के हिए प्रमावन्त्र से प्राप्या की गयो लेकिन उत्तरी भारत में ही अट्याधिक व्यवस्ता के काराल ये वहाँ नहीं जा गुक्ते। उस समय आवार्य प्रमुक्तिक की हो ग्रुटि मन्त्र देकर भट्टारक पद पर प्रतिनिध्य कर दिया। और गुजरात प्रदेश का बह भाग उनके अधीन कर दिया। उसने पटना का कविवर बखतराम साह ने अपने बृद्धिविज्ञात में विस्तृत वर्णन किया है।

मंत्र तेरह सौ चिचिहतरभी जानिये,
भये भट्टारक प्रभावन्द्र गुनकानि ये।
तिनको आचारित इक ही गुजरात मै
तहार्ग मर्थ पंचनि मिलि टानी बात में। १६९८।
की वे एक प्रतिच्छा तो सुभ काज हते,
करन लगे विधिवत सब ताकी साथ थे।
भट्टारक बुलवाये सो पहुँचे नहीं,
तब पवनि मिलि यह तानी सही।।६९९।
सूरि मन्त्र बाहि आचारित की दियो।
सुरा भट्टारक नाहि आचारित की दियो।
सुरा भट्टारक नाहि आचारित की दियो।

इसी तरह का वर्णन एक अन्य दिगम्बर मुनि गट्टाविंड में मिलता है जो संबत् ४ से संबत् १८७९ तक की हैं। इस गट्टाविंड में गद्यमन्ति के बारे में निम्न प्रकार उल्लेख किया है।

''संवत् १३८५ पौष सुदि ७ पद्मनिन्द जी गृहस्थ वर्ष १० मास ७ दीक्षा वर्ष

१, महानीर भनन, जयपुर के संग्रह में 🕫 सरूया पर देखिए।

२३ मास ५ भट्टारक वर्ष ६५ मास ५ दिन १८ अन्तर दिन १० सर्व वर्ष ९९ मास ५ दिन २८"

ह्म प्रकार प्रधानिक के बोबन के बारे में कुछ शामान्य परिचय मिछता है। एक महारक पहार्वाल के बनुशार वे बावि ते बाह्मण वे लेकन उनके माता-पिता के बारे में कोई बानकारी नहीं मिछती। वे केवल १० वर्ष एवं ७ महोत तक नृहस्य रहे। हसका व्ययं यह है कि ११ वर्ष की आयु में ही घर-बार छोडकर उन्होंने वैराम्य सारण कर दिया और भट्टारक प्रभावन्द्र का शिष्यव्य स्वीकार कर लिया। व्यवादस्या में ही वे आचार्य वन वये तथा गुजरात में बाकर स्वतन्त्र रूप से प्रमार करने लये। इसके पश्चात् संवत् १३-८५ पीय युदी तक्षमी की युन वेला में महारक पर सुशोमित कर वियो गये। प्रधानिक में महारक बनने के प्रभात् सारे देश में बिहार किया तथा गुजरात एवं राजस्वान की अपने विदार का प्रमुक्त केवह बनाया।

महारक बनने के समय पंपानीय की आमु केवल देश वर्ष की थी। वे पूर्ण पूजा थे। तपत्वी ओवन की प्रतिमा उनके मुख के बरदती थी। विलक्षण प्रतिमा के बनी होने के कारण वे तहन ही जन साधारण को अपनी और बाहुट कर लेते थे। एक प्रगतिकार ने इनका निम्म प्रकार गणानवार किया है—

> पधनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणायणी । पाषाणघटिता येन बादिता श्रीसरस्वती ॥१॥ उर्ज्ययन्तिगरौ तेन गच्छ: सारस्वतो भवेत् । अतस्तरमै मुनीन्द्राय नम. श्रीपधनन्दिने ॥

उक्त पद्यों से जात होता है कि पयनित्य पर सरस्वती की असीम कृपा थी और एक बार उन्होंने पायाण को सरस्वती को मुख से बुन्ना दी थी। कोगों को बोकजी हुई परस्वती देशकर अत्यधिक आश्चर्य हुना और इससे उनकी कीति एवं प्रभावना में अत्यधिक बृदि हुई। एक अन्य पुत्रविक्त में उनकी मिन्न प्रकार स्तुति को गयी है—

श्रीमत्त्रभावम्द्रमुनीन्द्रपट्टे शस्वत् प्रतिष्ठः प्रतिभागरिष्ठः । विश्वदिश्वदान्तरहस्यरत्न, रत्नाकरो नन्दत् प्रधनन्दी ॥

गुजरात प्रदेश के पश्चात् जाचार्य पचनान्द ने राजस्थान को अपना कार्यक्षेत्र चुना तथा चित्तोत्र, उदयन्त्र, बूँची, नेणवा, टोक, झालाबाक-जेबे स्थानों को अपनी पतिविधियों का केन्द्र बनाया। वे नेणवा (चित्तीट)-जेते झांस्कृतिक नगर में १० वर्ष से अधिक रहे। महारक सकल्कीति ने इसी नगर में उनसे शिखा प्राप्त को बी और यही

१, एके श्रावक प्रतिष्ठाने प्रभावन्त्रकी ने बुझाया सो वे नाया तदि खाचार्य ने सुरिमन्त्र दे भट्टारक करि प्रतिष्ठा कराई तदि भट्टारक प्रधानन्त्र जी हुजा। धावाण की स्टस्वती सुरी बुहाई। जाति प्राह्मण पट जजनेर।

२ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग-१, किरण ४, पष्ठ ६३।

## पर तमसे दीक्षा घारण की ।

आचार्य वधनिष्ट अपने समय के बढ़े बिडान, सामु एवं महारक थे। इनके संघ में अनेक सामु एवं सार्वियती थो। इनमें भार किया प्रधान के लिक्कोंने कालन-सलग प्रदेशों में गारियां स्थापित की। वो जो हारापुरकर ने भट्टारक सम्प्रदास में तीन भट्टार रक गारियां स्थापित करने के लिए लिला है। इनमें शुभ्यक्टर देहकों, जयपुर साक्षा के (नागरपाल), सकलकीत (ईटर साक्षा), देवेन्द्रकीति (सुरत साक्षा) के नाम तो मिलते हैं लेकन जिस शिष्य को रक्षिण में मेना यथा था उसके नाम का उस्लेख नहीं मिलता।

एक जन्य प्रचरित में मदनकीति का नाम बदस्य मिन्नता है, हो सकता है उसे ही दीलग की ओर भेजा नया हो। बसत्तदाम साह ने अपने बुद्धिविकास में केवल सक्तकतित का हो उत्लेख किया है तबा कहा है सकलकीति ने सम्मूर्ण गुजरात देश को सम्बोधित किया था।

आचार्य पपनिन्द संस्कृत के बड़े भारी पष्टित ये। राजस्यान के जैन शास्त्र भष्णारों में इनकी कितनी ही रचनाएँ उपलब्ध हो चुकी है, इनमें कुछ रचनाओं के नाम निम्न प्रकार है—

१. पद्मनन्दि श्रावकाचार

२ अनन्त वत कथा ९ देवशास्त्र गुरुपूजा ३. हादश बतोद्यापन पजा १०. रत्नश्रव पजा

३. हादश वतोद्यापन पूजा १०. रत्नश्रब पूजा ४ पार्श्वनाथ स्तोत्र ११. भावना चौतीसी

५. नन्दीश्वर पक्ति पूजा १२ परमात्मराज स्तोत्र

६, लक्ष्मी स्तोत्र १३. सरस्वती पद्मा

७. वीतराग स्तोत्र १४ सिद्ध पूजा ८. श्रानकाचार टीका १५ शान्तिनाथ स्तवन

ये सभी रचनाएँ संस्कृत नाचा में निक्क है। धावकाचार एवं उसकी टीका को छोड़कर वाकी सभी रचनाएँ पूजा स्तोब एवं कचायरक है जिसमें मृतिश्री की रचना गैली का संकेत मिक्कत है। वे पूजा एवं स्तोबों तथा कवायरक इतियों के साम्बास में धर्म प्रचार किया करते से।

१ चौयों चेता बाचार्य भी सब्सनोति वर्ष सम्बोसमी साठ पर्दर्भ पाटणमाहता तीणी दीक्षा सीभी तीणी गाँच भी नेजवा मध्ये।

२ भट्टारक श्री पद्मनची तेहना चेला ४ हुजा। १ चेला पोताना पट थाप्यो। बीजो चेली दक्षिण मोकारयो। त्रोजा चेनो नागरवाते मोकरयो। चौधो चेलो जावार्य श्री सकसकोति।

<sup>-</sup> अहारक सम्प्रवास, पण्ठ संख्या हुई।

४ ताक पाडि सकतकी ति सनिवर भये

तिन समाधि गुजरात देस अपने किये IE-oa

साहित्य रचना के बिडिरिक वे प्रतिष्ठा विधि भी सम्पन्न कराते थे। सर्वप्रकम प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिछित होने के कारण कर्ने महारक का पर दिया गया था और वे इसके पश्चात् भी बरावर प्रतिष्ठाओं का लंकाकन किया करते वे। राजस्थान में इनके हारा प्रतिष्ठित सेकड़ों मूर्तिया मन्दिरों में विरावसान है। वापने संवद् १५५० वेशाख सुदी १२ को आदिनाय को प्रतिष्ठा विधि सम्पन्न की बी। सांगानेर के संत्रीजी मन्दिर में यान्तिनाय स्वामी की प्रतिष्ठा विश्वकी प्रतिष्ठा इन्हीं के द्वारा संवद् १५६५ को कानृत सुदी शे को क्वादेन में सम्पन्न हुई थी। इसी संवद् की प्रतिष्ठित मूर्ति पार्श्वनाय दिवामर जैन मन्दिर में मार्ग हो हो हो तह मरत्युर के पंचायती मन्दिर में मार्गलनाय स्वामी को एक मूर्ति विरावमान है जो संवद् १५०५ माण सुदी १३ के दिन की प्रतिष्ठापित है तथा इतके प्रतिष्ठापान स्वामी के प्रतिष्ठापित है तथा इतके प्रतिष्ठापान है जो संवद् १५०५ माण सुदी १३ के दिन की प्रतिष्ठापित है तथा इतके प्रतिष्ठापान से मार्ग प्रतिष्ठापान थे।

इस प्रकार पपनिन्द का एक छम्बी अविध तक साहित्य एवं संस्कृति की सेवा करते हुए सवत १४६५ के आसपास स्वर्गवास हो गया।

१, महारक सम्प्रदाय, पृष्ठ संख्या १२।

२. मृतियन्त्र संग्रह-महाबीर भवन, जयपूर, पृष्ठ होस्या २६४।

३. मू तियन्त्र संग्रह-महाबीर भवन, जयपुर, मृह संख्या २६४।

# भट्टारक सकलकीर्ति

[ संवत् १४५६ से १४९९ तक ]

महावीर शासन की १५वी शतान्दी में जबरदस्त प्रभावना करनेवाले आवार्यों में भट्टारक सकलकीति का नाम सर्वोचिर है। देश में जैन साहित्य एवं संस्कृत का जो जबरदस्त प्रचार एव प्रसार हो सका चा उसमें इनका प्रमुख योगदान था। सकलकीति ने सस्कृत एव प्राकृत साहित्य को नष्ट होने से वचाया और लोगों में उसके प्रति अनुत आकर्षण पैदा किया। जनता में धर्म के प्रति गहरो आस्वा उत्पन्न करके उन्होंने शास्ति शास्ति का विगुरू बजाया एव जपने अनुत ध्यक्तित्व से तस्त्राणित मामान का पण प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रपास होता शिवा उत्पाद स्वाप्त किया जिसमें उनके स्वर्गाक्षा के स्वरास (जनकी प्रपास) को जीवित रखा एव भगवान महावीर के शासन के प्रभाव में उसरोतार वृद्धि करने में अपना शीमाण्य सम्बा।

# जीवन परिचय

सन्त तकलकीर्ति का जन्म सबत् १४४३ ( सन् १३८६ ) में हुआ या। डा प्रेमसागर जैन ने 'हिल्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि' में सकलकीर्ति का सबत् १४४४ में इंडर गहीं पर बैठने का जो उल्लेख किया है वह सकलकीर्ति रास के अनुसार सही प्रतीत नहीं होता। इनके पिता का नाम करमसिंह एवं माता का नाम योगा था। ये अणहिलपुर पहण के रहनेवाले वे। इनको जाति हुब्बड वी। 'होनहार विरवान के होत भोकने पात' कहावत के अनुसार प्रभंधारण करने के पश्चात् इनकी माता ने एक सुन्वर स्वप्न देसा और उसका फल पुलने पर करमसिंह ने इस प्रकार कहा-

"तजि वपण सुणिसार, सार कुमर तुम्ह होइसिइए। निर्मल गगानीर, चदन नदन तुम्ह तण्ए॥९॥

हरषी सुणीय सुवाणि शालक अन्य ऊर्जर सुपर ।
 कोऊदिविताल प्रमाणि पुनक दिन पुत्र जनमीत ॥

न्याति मीहि मुहुतनत हुंन ड हरिन नलाणिक्ए।
करमसिंह विश्वण उदयनत हम जाणीक्ष्र ।।
क्षोभित तरस जरशीनि, मुखी सरीस्य मुन्दरीय।
सील स्थैगरित अकि पेन्दु अरबसे पुर दरीय ॥४॥
—सकतकी क्षित्र

# जलनिधि गहिर गंभीर सीरोपम सोहा मणुद् । ते जिहि तरव प्रकास वग उद्योतन वस किरणि ॥१०॥

बालक का नाम पनसिंह अथवा पणेसिंह रखा गया। एक पटाविल में इनका नाम पदर्थ भी दिया हुआ है। द्वितीया के चन्द्रमा के समान वह बास्टक दिन प्रतिदिन बहुने लगा । उसका वर्ण राजहंस के समान शक्त या तथा शरीर बसीस स्क्रमणों से यक्त था । पाँच वर्ष के होने पर पर्णीसह को पहले बैठा दिया गया । बालक कशाग्र बद्धि का बा इसलिए डीच्ट ही जमने मभी बन्धों का अध्ययन कर लिया । विशासी अवस्था में भी इनका अहंद भक्ति की ओर अधिक व्यान रहता या तथा क्षमा. सत्य. शौच एवं ब्रह्मचर्य आदि धर्मों को जीवन में उतारने का प्रयास करते रहते थे। गाईस्थ्य जीवन के प्रति विरक्ति देखकर माता-पिता ने उनका १४ वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया लेकिन विवाह बन्धन के परचात भी उनका मन संसार में नहीं लगा और वे उदासीन रहने लगे । पत्र की गति-विधियाँ देखकर माता-पिता ने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि उनके पास जो अपार सम्पत्ति है, महल-मकान है, नौकर-चाकर है, उसके वैराग्य धारण करने के पश्चात वह किस काम आवेगा ? यौबनावस्था सासारिक सखी के भोग के लिए होती है। संयम का तो पीछे भी पालन किया जा सकता है। पत्र एवं माता-पिता के मध्य बहुत दिनों तक बाद-विवाद चलता रहा । वे उन्हें साध जीवन की कठि-नाइयों की और संकेत करते तथा कभी-कभी अपनी बृद्धावस्था का भी रोना रोते लेकिन पर्णसिंह के कुछ समझ में नही आता और वे बार-बार साघ जीवन घारण करने की उनसे स्वीकति माँगते रहते<sup>२</sup>।

अन्त मे पून की विजय हुई और पूर्णीसह ने २६वे वर्ष में अपार सम्मत्ति को तिलाजिल देकर साधु जीवन अपना लिया। वे आरम करवाण के साध-साध जगरूरस्थाण की ओर वल परें। भट्टारक सकलकी तिनु रास के अनुसार उनकी इस समय केवल १८ वर्ष की आपू थी। उस समय भट्टारक पर्वभनित्व का मुख्य केन्द्र नेणवा (पा तैप्याचा ) या और वे आगम प्रस्थों के पारमामी विद्वान माने जाते वे इसिलए ये भी तैपनी वले गये और उनके तिथ्य वनकर अस्पयन करते लगे। यह उनके साधु जीवन को प्रमाप यद यात्रा थी। वहीं ये आठ वर्ष रहे जीर प्राकृत एवं संस्कृत के प्रमापी का गम्मिर अध्यनन

२, बयणि तथि सुनोदि, पून पिता प्रति इस कहिए। निज्ञ बत सुविद करेलि, बीरजे तरण तप पहुर १२२। ज्योवन गिह गमार, पछह पातह सीयस बना। ते कहु करण विचार विक जवसर ने नरसीयिर दश्श —सक्सकोरिजु रास

१. वेलानि चंचत चित मात पिता कहि नक्ष सुणि। आहा मंदिर नहु विक्त आचितिह कारण कवण ॥२०॥ जहुआ सीताचंत सुख मोगनि संसार तथाए। पछड़ दिनस नहुत जलिह संयम तप तथाए। १२१॥

किया, उनके समें को समझा और अविष्य में सत्वाहित्य का प्रधार-प्रसार ही अपना एक उद्देश्य बना लिया । ३४ वर्ष में उन्होंने बाचार्य पदवी ग्रहण की और अपना नाम सकककीति रस्र लिया ।

नैष्यवा के पुन: बागड प्रदेश में आने के परचात् ये सर्वप्रधम धार्मिक जेतना आपत् करने के निमित्त स्थान-स्थान पर बिहार करने लगे। एक बार ये बोडण नगर आये और नगर के बाहर उद्यान में ध्यान लगाकर केट यथे। इपर नगर के लायी हुई एक स्थारिका ने जब नग साथु को प्यानस्य बैठे देखा तो पर आकर उसने अपनी सास है जिन शब्दों में निवेदन किया उसका एक पट्टाशिल में बहुत सुन्दर वर्णन दिया हुआ हैं।

# बिहार

स्थलकोर्ति का वास्तिक छ।पु जीवन संवत् १४०७ से प्रारम्भ होकर संवत् १४९९ तक रहा। इत २२ वर्षों में स्ट्रीने मुख्य कम से राजस्थान के उदयप्र, बरिस् वाडा, प्रवापयड आदि राज्यों एव गुजरात प्रान्त के राजस्थान के समीपस्य प्रदेशों में लूब विहार किया। उस समय जन-साभारण के जीवन में वर्म के प्रति काफी शिषास्त्रता आ गयी थी। सायु-अन्तों के बिहार का अभाव था। जन-साथारण की न तो स्वाध्याप के प्रति वर्षिय रही थी और न उन्हें सरण आगा में साहित्य ही उपकथ्य होता था। इसिएए सर्वप्रयस्थ सरकलकीर्ति ने उन प्रदेशों में विहार किया और सारे समाज को एक प्रत्य में बीघने का प्रयात किया। इसी उद्देश से उन्होंने कितनी ही याश-स्थों का नेतृत्व किया। सर्व प्रयस्थ संपर्धति सिंह के साथ गिरिसार यात्रा आरस्य की। फिर वे चम्यानेर की और यात्रा करने निकले। वहीं से आने के पश्चात् हुंब्यक जातीय राजना के साथ मानीतुसी के सात्रा को प्रस्थान किया। इसके पश्चात्र उन्होंने अन्य तीर्थों की वन्दना की जिससे देश में धार्मिक वेदना फिर से जायर होने जगी।

# प्रतिष्ठाओं का आयोजन

तीर्थ पात्राजों के समात होने के परचात् सकलकीति ने नव-मन्दिर निर्माण एवं प्रतिष्ठाएँ करवाने का कार्य हाथ में लिया । उन्होंने कपने जीवन में १४ दिवस प्रतिष्ठाजों का सवालन किया । इस कार्य में योग देवेशाओं ये संपर्धात त्रपाल एवं उनकी पत्नी बहुरानी का नाम विशेषतः उन्होंने साथ हो में संपर्धात पुरुदाज ने इस्तु में उपदेश से चुर्वादात दिनाबिन्य को स्थापना की थी । नायहरू जाति के बावक संवपति छातुर्धात है ने में किता है विवस्त प्रतिष्ठाओं में योग दिया । बाबू नगर में उन्होंने एक प्रतिष्ठा महोदाय का साथ निया है विवस्त प्रतिष्ठाओं में योग दिया । बाबू नगर में उन्होंने एक प्रतिष्ठा महोदाय का साथ निवस की पत्राचा प्रतिष्ठा महोदाय की एक विशास प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा कर विशास प्रतिष्ठा महोदाय की स्थान की स्थान की स्थान किया में साथ स्थान की स्थान स्थान

१. भट्टारक पटावलि महाबीर भवन, जयपुर के सम्रह में। २ पबर पासार आव्यु तस परिकार जिनवर त्रिणि जाउबीस।

तस कीथी प्रतिष्ठा तेह तजीय, गृरि मेहिव चहिश्च संध्य सरीस ।

सन्त सकलकीर्त द्वारा संबक् १४९०, १४९२, १४९७ मादि संबक्तें में प्रतिक्रातित मूर्तियां दरवपुर, मूंचपुर एवं साववाहा बादि स्वानों के जैन मन्दिर में मिलती हैं। प्रतिक्षा महोस्वयों के इन आयोक्यों है तत्कालीन समाय में बन बाइति की मो मावना उत्तम हुई थी, उतने देश में जैन पर्ग एवं संस्कृति को जीवित रखने में अपना पूरा मोग दिया।

## व्यक्तिस्व एवं पाण्डिस्य

महारक सक्तकशीति बसाधारण व्यक्तिरवाले सन्त न्ये। हस्होंने विक-विक यरम्पाओं की नीव रखी, उनका बाद में ख्व विकास हुआ। अध्ययन गममीर था इस लिए कोई मी विदान इसके सामने नहीं टिक सकता था माइक एवं संस्कृत माधाओं पर इतका समान अधिकार था। बहा विनयस एवं म. मुवनकीति जैसे विद्वानों का एनका शिष्य होना ही इनके प्रवळ पाण्डित्य का लुक्क है। इनकी बाणी में आडू था इसलिए जहाँ मी इनका बिहार हो जाता था वही इनके सैकडो भक्त बन जाते थे। ये रवर्ष तो योग्यतम बिद्धान् में ही, किन्तु इन्होंने अपने शिष्यों की भी अपने ही समान विदान् बनाया। एक्सें महाकृषि, निर्मान्य राजा एवं शुद्ध करिक्यारी तथा हरियंश पुराण में तपोनिष एवं निर्वन्य श्रेष्ठ आदि उसावियों से सम्बोधित ष्विया है।

भट्टारक सकलभूषण ने अपने उपवेशरलनाम्लाकी प्रशस्ति में कहा है कि सकलकीर्ति जन-जन का जिल स्वत हो अपनी ओर बाक्रष्ट कर लेते थे। ये पृष्यमूर्ति स्वरूप ये तथा पराण ग्रन्थों के रचिता थे।

स्ती तरह प्रट्वारक शुभक्तन्त्र ने सक्ककीर्ति की पुराण एवं कार्व्यों का प्रशिक्ष नेता कहा है। इनके अंतिरक्त इनके बाद होनेवाले प्राय सभी अट्टारक सन्तों ने सक्तककीर्ति के व्यक्तित्व एवं विद्वात की बारी प्रशंसा की है। ये मट्टारक में किन्तु मृनि नाम से भी अपने आपको सम्बोधित करते थे। चन्यकुमार चरित्र प्रत्य की पूष्पिका में इन्होंने अपने आपका मृनि सक्तककीर्ति नाम से परिचय दिवा है।

ये स्वयं भी नान अवस्था में रहते थे और इसीसिए ये निर्धन्यकार अथवा निर्धन्यराज के नाम से भी अपने शिष्यो द्वारा सम्बोधित किये गये हैं। इन्होंने बागड

१, ततोऽमनसस्य जगरप्रसिद्धधे पट्टे मनोक्के सक्ताविकोर्ति ।
 महाकवि क्षुद्रचरित्रवारी निर्यन्यराजा कार्ति अलागी ।
 —जम्बस्वामी परित्र

तरवर्षकेजिकासमास्वात् नमून निर्धन्यवर वर्तागी ।
 सहाकविरवादिकताम्रवीण त्रीनिधि श्रीसकतादिकीर्तिः ।
 —विर्वतं करान्यः

२ तरपट्टधारी जनविक्तहारी पुरावसुरुवोत्तमकास्त्रकारी । भट्टारक-शीसकतादिकीति - मसद्धनामा जनि पुण्यसूर्विः १९१६ । — उपवेसररनमास्त्र ( सक्कसूपण )

प्रदेश में जहाँ महारकों का कोई प्रमान नहीं वा संवत् १४९२ में शकियाकोट में एक महारक गांदी की स्थापना की ओर अपने आपको सरस्वती यच्छ एवं बळात्कारमण की परम्परा में महारक पोषित किया। ये उत्कृष्ट तपस्वी वे तथा अपने बीवन में इन्होंने कितने ही बतो का पालन किया था।

सकलकीति ने जनता को जो कुछ चारित सम्बन्धी उपदेश दिया था, पहले उसे अपने जीवन में उतारा । २२ वर्ष के एक छोटे से समय में ३५ से अधिक ग्रन्थों की रचना, विविध ग्रामों एव नगरों में बिहार, भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के तीचों की पर-यात्रा एवं विविध बतों का पालन केवल सकलकीति अंदों महा विद्वान् एवं प्रभावशाली व्यक्तिरवाले साधु से ही सम्यन्त हो सकते थे। इस प्रकार ये श्रद्धा, ज्ञान एवं वरित्र से विभूषित उत्कृष्ट एवं आकर्षक व्यक्तिरवाले साधु से ।

#### डिड्य-परम्परा

भट्रारक सकलकोर्ति के कुल कितने शिष्य थे इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता लेकिन एक पढ़ाविल के अनुसार इनके स्वर्गवास के पश्चात इनके शिष्य धर्मकीर्ति ने नीतनयपर में भद्रारक गदी स्थापित की । फिर विमलेन्द्रकीर्ति भद्रारक हए और १२ वर्षतक इस पद पर रहे। इनके पश्चात आन्तरी गाँव में सब श्रावको ने मिलकर संघवी सोमतास श्रावक को भटारक दीक्षा दी तथा उनका नाम भवनकीति रखा गया। लेकिन अन्य पट्टावलियों में एवं इस परम्परा में होनेवाले सन्तों के ग्रन्थों की प्रशस्तियों में भवनकीर्ति के अतिरिक्त और किसी मटारक का उल्लेख नहीं मिलता। स्वयं भ भवनकीति, बह्य जिनदास, जानभषण, शभचन्द आदि सभी सन्तो ने भवनकीति को ही इनका प्रमल शिष्य होना माना है। यह हो सकता है कि भवनकीर्ति ने अपने आपको सकलकीर्ति से सीधा सम्बन्ध बतलाने के लिए उक्त दोनों सन्तों के नामों के उल्लेख करने की परम्परा को नहीं डालना चाड़ा हो । भवनकोति के अतिरिक्त सकलकोति के प्रमख शिष्यों में बहा जिनदास का नाम उल्लेखनीय है। जो संघ के सभी महावती एवं ब्रह्मचारियों के प्रमुख थे। ये भी अपने गुरु के समान ही सस्कृत एवं राजस्थानी के प्रचण्ड विद्वान ये और साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। सकलकीर्तिन रास में भवनकोति एवं ब्रह्म जिनदास के अतिरिक्त लिलतकोति के लाम का और जल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उनके संघ में आर्थिका एवं क्षल्लिकाएँ थी ऐसा भी लिखा है।

१ जादि शिष्य जाषारिकहि गुरि दोस्तीया भूतिस भुवनकोति । जयवन्त भी वगतपुरु गुरि दोस्तीया सन्तिवकोति । महात्रती मदाबारी थवा जिवदास गोसागार प्रमुख जपार जर्जिका सुन्तिका समसमद गुरू सोभित सहित सक्त परिवार ।

एक पट्टाविट के बनुसार बट्टारक सकलकीति ५६ वर्ष तक बीवित रहे। संवत् १४९९ में महसाना नगर में उनका स्वर्गवास हुना। पं. परमानन्दवी शास्त्री ने भी प्रचित्त संघह में इनको मृत्यु संवत् १४९९ में महसाना (गुन्यात) में होना किसा है। डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन एवं वाँ. प्रेमसानर भी हसी संवत् की सही मानते हैं। लेकिन डॉ. ज्योतिप्रसाद करका पूरा जीवन ८१ वर्ष स्वीकार करते हैं जो अब केसक को प्राप्त विभन्न पट्टाविल्यों के अनुसार वह सही नही जान पवता। सकलकीति रास में जनकी विस्तृत जीवन नावा है। उसमें सम्पट रूप से संवत् १४४३ माना गया है।

संवत् १४७१ से प्रारम्भ एक पट्टाविक में भट्टारक सकलकीति को भट्टारक पद्मनन्दि का बतुर्व शिष्य भागा गया है और उनके जीवन के सम्बन्ध में निम्म प्रकाश काला गया है—

- १. ४ चोयो चेलो आचार्य श्री सकलकीति वर्ष २६ छवीसमी ताहा श्री पदवं पारणनाहता तीणी दोक्षा लोची गाँव श्री नोणवा मध्ये । पछे गुरु कने वर्ष १४ चौतास थया ।
- पछे वर्ष ५६ छपनीसाँगें स्वर्गे पोतासाही ने बारे पुठी स्वामी सकलकीर्ति ने पाटे घमंकीर्ति स्वामी नोतनपुर सथे धाप्या ।
- एहवा धर्म करणी करावता बागडराय ने देस कुंमल-गड नव सहस्र मध्य संघणी देसी प्रदेसी व्याहार कर्म करता धर्मपदेस देता नवा ग्रन्थ सुघ करता वर्ष २२ व्याहार कर्म करिने धर्म सघली प्रवत्या ।

उक्त तथ्यो के आधार पर यह निर्णय सही है कि भट्टारक सकलकीर्ति का जन्म संवत् १४४३ में हुआ था।

श्री विद्याचर बोहरामुरकर ने भट्टारक सम्प्रदाय में सकलकीति का समय संवत् १५५० ते संवत् १५१० तक का दिया है। उन्होंने यह समय किस आचार पर विया है सका कोई उन्लेख नहीं क्या इसलिए सकलकीति का समय संवत् १४४३ से १५६९ तक का ही सही बान विद्या है।

#### तत्कालीन सामाजिक अवस्था

में हारक सकलकीर्ति के समय देश की सामाबिक स्थिति बच्छी नहीं यो। समाज में सामाजिक एवं वार्मिक चेलना का बनाव था। विका की बहुत कमी यो। सायुकों का बनाव था। प्रहारकों के नम्म एहते समा थी। स्वयं प्रहारक सकलकीर्ति भी नम्म रहते थे। जोमों में वार्मिक बढ़ा बहुत थी। तीर्यवानारा बडे-बडे संबों में होती थी। उनका नेतृत्व करनेवाले सायु होते थे। तीर्यवानारां बहुत लम्बी होती थीं तथा यहाँ ते सकुषल लीटने पर बडे-बडे उत्सव एवं समारोह किये जाते थे। महारकों ने पंच-कर्याणक प्रतिलक्ष्यें एवं जय्य धार्मिक समारोह करने की जच्छी प्रवा हाल वी थी। इसके तैय में मृति, आर्थिक, ज्याक आदि चमी होते थे। खायुजों में ज्ञान-आर्थिक के लाक जीविजाया होती थी तथा संघ के कस्त्री लाखुजों को पढ़ाया जाता था। प्रया रचना करने का भी खूब प्रचा रचना करते का भी खूब प्रचा रचना करते का भी खूब प्रचा रही गया था। महारक गण भी खूब प्रचा रचना करते थे। वे प्राय: अपने प्रच्य आवकों के आपह से निवद करते रहते थे। उत-उपवाद की समार्थित राज्यकों हारा इस प्रचा के। प्रविद्या विभिन्न प्रचा मध्यारों को मेंटरसक्य दे दो जाती थी। मट्टीरकों के साय हस्तिलिखत प्रचा के बस्ते के सदे होते थे। घमाज में स्थित क्यां को क्षांद से प्रचा की स्थापित क्यां में स्थापित क्यां में त्रावा थी। वती बाग र उनके जागह से स्थाप्त क्यां में साथ हस्तिलिखत प्रचा के करते हते थे। वाती थी। वी वी दे उनहें साथु-सन्तो को पड़ के कि एट दे रिया जाता था।

#### साहित्य-सेवा

साहित्य-नेवा में सकलकीर्ति का जबरदस्त योग रहा। कभी-कभी तो ऐसा मानून होने लगता है जैसे उन्होंने अपने साणु जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया हो। सक्कत, प्राकृत एवं राजस्थानी भागा पर इनका पूर्व अधिकार था। वे सहज रूप में ही काव्य रचना करते ये इसलिए उनके मुख से जो भी वाक्य निकलता था वही काव्य-रूप में पित्तित हो जाता था। साहित्य रचना को परम्परा सकलकीर्ति ने ऐसी बाली कि राजस्थान के बागड ग्व गुवरात प्रदेश से होनेवाले अनेक साधु-सन्तो ने साहित्य की खूब सेवा की तथा स्वाच्याय के प्रति जन-साधारक की भावना की जामत् किया। इन्होंने अपने अनित्य २२ वर्ष के जीवन में २७ से अधिक संस्कृत रचनाएँ एवं ८ राजस्थानी रचनाएँ निबद्ध की थी। सकलकीर्तिन् रास में इनकी मुख्य रचनाओं के जो नाम गिनास है वे निमम प्रकार है।

चारि नियोग रचना करीय, गरु कवित तण हवि सणह विचार ।

१ यती-भागर, २ शावकाचार, ३ पुराण, ४ आयम सार कवित अपार ॥
५ शाविर्मण ६ उत्तरपुराण ७ शानि ८ ताल १ वर्डमान १ ० सिखिरित ॥
आदि ११ याधि २१ चयनकुमार १३ सुकुमाल १४ सुदर्शन चरित्र पवित्र ॥
१५ पचपरांग्छी गम्य कुटीव १६ जटाङ्गिका १७ गणपूर मेव ॥
१८ शावकारण पूजा विश्व पृरिए विव प्रषट प्रकाशिया वेव ॥
१८ शावकारण पूजा विश्व पृरिए विव प्रषट प्रकाशिया वेव ॥
मरह संगीव पित्रक विण्य गृह गृहर व्यो सक्कक्षीति निर्देख ॥
मरह संगीव पित्रक विण्य गृह गृहर व्यो सक्कक्षीति निर्देख ॥

लेकिन राजस्थान में प्रन्थ भण्डारों की जो अभी लोज हुई है उनमें हमें अभी तक निम्न रचनाएँ उपलब्ध ही सकी हैं।

### संस्कृत की रचनाएँ

| १. मूलाचार प्रदीप       | १५. नेमिजिन चरित्र     |
|-------------------------|------------------------|
| २. प्रश्नोत्तरोपासकाचार | १६. कर्मविपाक          |
| ३. बादिपुराण            | १७. तत्त्वार्यसार दीपक |
| ४. उत्तर पुराण          | १८. सिद्धान्तसार वीपक  |
| ५. शान्तिनाय चरित्र     | १९. वागमसार            |
| ६, वर्द्धमान चरित्र     | २०. परमात्मराज स्तोत्र |
| ७. मल्लिनाय चरित्र      | २१. सारचतुर्विशतिका    |
| ८. यशोधर चरित्र         | २२. श्रीपाल वरित्र     |
| ९. घन्यकुमार चरित्र     | २३. जम्बूस्वामी वरित्र |
| १० सुकुमाल चरित्र       | २४ द्वादशानुश्रेक्षा   |
| ११ सुदर्शन चरित्र       | पूजा ग्रन्थ            |
| १२ सद्भाषितावलि         | २५ वष्टाह्मिका पूजा    |
| १३ पार्श्वनाथ चरित्र    | २६. सोलहकारण पूजा      |
| 9∀ ततकशा कोल            | Dia ammeratakan dian   |

#### राजस्थानी कृतियाँ

| <ol> <li>आराधना प्रतिबोधसार</li> </ol> | ५. सोलहकारण रास   |
|----------------------------------------|-------------------|
| २ नेमीश्वर गीत                         | ६. सारसीखामणि रा  |
| ३. मुक्तावलि गीत                       | ७. शान्तिनाथ फागु |
| ४. गमोकार फल गीत                       |                   |

उक्त क्वतियों के अतिरिक्त अभी और भी रचनाएँ हो सकती है जिनकी अभी कोज होना बाक़ी है। महारक इस्कर्कीत की संस्कृत भाषा के समान राजस्थानी भाषा में भी कोई बढ़ी रचना मिकनी चाहिए, क्योंकि हनके प्रमुख शिय्य ह. जिनदास ने इन्हीं की प्रेरणा एव उपदेश से राजस्थानी भाषा में ५० से भी अधिक रचनाएँ निवद की है। अकेठे हन्हों के साहित्य पर एक घोध प्रवन्य छिला जा सकता है। अब यहाँ हुछ प्रस्थों का गरिचय दिया जा रहा है।

. बाहिपुराण —हस पुराण में भगवान् बादिवाष, मरत, बाहुबलि, सुलीचना, जरकीति बादि महापुरुषों के जीवन का विस्तृत वर्गने किया गया है। पुराण सर्गों में विभक्त है जीर हमने २० सर्ग हैं। पुराण की स्लोक संस्था ४६२८ स्लोक प्रमाण है। वर्गन संली सुन्दर एवं सरस है। एचना का दुखरा नाम युषमनाच परित्र भी है।

२. उत्तर पुराण-इसमें २३ तीर्यंकरों के जीवन का वर्णन है एवं साथ में

चक्रवर्ती, बलभक्ष, नारायण, प्रतिनारायण बादि शलाका-महापुरुषो के जीवन का भी वर्णन है। इसमें १५ ब्राधकार है।

३. कर्मीबराक—यह इति संस्कृत गव में है। इसमें बाठ कर्मों के तथा उनके १४८ मेर्सों का वर्णत है। प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, रिचितिबन्ध एवं अनुमान बन्ध की बन्धता से कर्मों के बन्ध का वर्णत एवं विचायम है। यह प्रन्य ५४७ एकोक संख्या प्रमाण है। एवना अभी कं अप्रकृतिबत है।

४ तत्त्वार्यसार दोषक—सकलकोति ने अपनी इस कृति को अध्यारम महाग्रन्थ कहा है। जीव, अजीव, आखब, बन्ध सबर, निजरा तथा मोक्ष इन सात तत्वो का वर्णन १२ अध्यायो में निम्न प्रकार विभन्त हैं।

प्रथम सात कच्याय तक जीव एव उसकी विभिन्न अवस्थाओ का वर्णन है। शेष ८ से १२वें अच्याय में अजीव, आसव, बन्ध, संबर, निर्वरा, मोस का क्रमश वर्णन है। यन्य अभी तक अप्रकाशित है।

५ बन्यकुमार चिरित—यह एक छोटा-सा ग्रन्थ है जिसमें सेठ धन्यकुमार के पावन जीवन का यशोधान किया गया है। पूरी क्या सात अधिकारों में समाप्त होती है। ग्रन्थकुमार का जीवन अनेक कुनुहलों एवं विशेषताओं से ओत-प्रोत है। एक बार कथा आरम्भ करने के बाद पूरी पढ़े बिना उसे छोड़ने को मन नहीं करता। भाषा सरल एवं सन्वर है।

ने निर्माण करिय — नीमिजन करिय का हुमरा नाम हरिवशपुराण भी है। नीमनाम २२वें तीर्थकर वे किस्त्रीने कृष्ण मुग में अवतार किया था। वे कृष्ण के क्यों राष्ट्रियों में दृढ़ विस्त्रास होने के कारण जोरण हार पर पहुँकर एक स्थान पर एक्सिन जीवी को यथ के लिए लाया हुआ जानकर विवाह के स्थान पर दोशा प्रहण कर ली थी लया राजुल-जीती जनुषम सुन्दर राजकुमारी को त्यापने में जरा भी विचार नहीं किया। इस प्रकार इससे मणवान् नीमनाम एक श्रीकृष्ण के जीवन एवं उनके पूर्व भवी का वर्णन है। कृति की भाषा कान्यमय एवं प्रवाहयुक्त है। इसकी संवत् १५०१ में लिखित एक प्रति जामेर शास्त्र भव्यार खबपुर में सम्रहीत है।

 मल्लिनाय चरित—२०वें तीर्थकर मल्लिनाय के जीवन पर यह एक छोटा सा प्रवत्य काव्य है जिसमें ७ सर्ग हैं।

८. पार्श्वनाथ चरित—इसमे २३वें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है। यह एक २३ सर्गवाला सुन्दर काव्य है। मगलाचरण के प्रश्नात् कुन्दकुन्द, अकलंक, समन्तमद्र, जिनसेन आदि आवार्यों को स्मरण किया गया है।

बायुमूति एवं मरुमृति ये दोनो सगे माई ये लेकिन शुभ एवं अधुन कभौं के चक्कर से प्रत्येक भव में एक का किस तरह उत्थान होता रहता है और दूसरे का घोर पतन—इस कथा को इस काव्य ये अति सुन्दर रीति से वर्णन किया गया है। बायुमृति अन्त में पार्श्वताय बनकर निर्वाण शास कर केते हैं तथा अनत्यूष्य बन जाते हैं। माधा सोधी, सरक एवं अलंकारमयी है।

- सुदर्शन चरित्र—इस प्रबन्ध काव्य में सेट सुदर्शन के जीवन का वर्णन किया गुगा है जो बाट परिच्छेदों में पूर्ण होता है। काव्य की भाषा सुन्दर एवं प्रभावयक्त है।
- १०. सुकुमाल चरित्र—यह एक छोटा-सा प्रबन्ध काब्य है जिसमें मुनि सुकुमाल के जीवन का पूर्व भव सहित वर्णन किसा गया है। पूर्व में हुबा बेर-भाव किस प्रकार अपने जीवन में भी चलता रहता है हसका वर्णन हक काब्य में सुक्दर रीति है हुजा है। इसमें सुकुमाल के बैभवपूर्ण जीवन एवं मृनि जवस्था की घोर तपस्या का अति सुन्दर एवं रीमाजबस्तरी वर्णन मिलला है। पर काब्य में ९ समें हैं।
- ११ मूलाचार प्रदीप—यह लाचार शास्त्र का मन्य है जिसमें जैन साधु के जीवन में कोन-कोन-सी कियाओं को साधना लावस्यक है—दन कियाओं का स्वरूप एवं उनके भेद-प्रभेदी पर लक्ष्ण प्रकाश डाला गया है। इसमें १२ लिएकार है जिनमें २८ मूलपुण, पचाचार, देशलदाल मर्ग, बारह लगुवेशों एवं बारह तमें लादि का विस्तार से वर्णन किया गया है।
- १२. सिद्धान्तसार दीषक—यह करणानुधीण का प्रन्य है। इसमें ऊथ्यंक्षेक, मध्य-कोक,पाताळ लोक एवं उनमें रहनेवाले देवो, मनुष्यो, तियंचो बीर नारकियों का विस्तृत वर्णन है। इसमें जैन बिलानातुसार सारे विषय का मुगोलिक एवं सगोलिक वर्णन आ लाता है। इसका रचना काळ सं. १४८१ हैं, रचना स्थान है—बगली नगर। प्रेरक थे इसके वर्ण विनयास।

जैन सिद्धान्त को जानकारी के लिए यह बड़ा उपयोगी है। ग्रन्थ १६ सर्यों में हैं।

२३ वर्डमान चरित—इस काम्य में बन्तिम तीर्षकर महावीर वर्डमान के पावन जीवन का वर्षन किया गया है। प्रथम ६ वर्षी में महावीर के पूर्व भवी का एवं वीय १३ विधकारी में मर्च कस्याणक से केवर निर्वाण प्राप्ति तक विभिन्न कोकोत्तर घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिकता है। भाषा घरक किन्दु कास्यमय है। वर्षान दोको

१) २० मूलपुल - पंच महातत, पच समिति, तोन गुष्ठि, पंचेन्द्रिय निरोध, वडावश्यक, केशस्त्रोंच, अभे-सक, अस्तान, दन्त अभोवन ।

२. पंचाचार -- दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप एवं तीर्थ । ३. दश्तप्रण धर्म -- समा, मार्टव, आर्जव, क्षीच, सत्य, संयम, तप, स्थाग, आर्थित्वन्य एवं अस्वपर्य ।

दश्तिका धन — हमा, नादन, जानन, जान, तम्म, तम्म, तम्म, तम्म, जानन स्थापन स्थापन कर्यम ।
 नारह अतुरेशा— जानिएस, जशरण, संवार, रकस्य, जन्यक, अञ्चल, आस्य, सवर, निर्वार, तीक, नोध इतंत्र एवं धने।

६ बारह तत्र — जनशन, जनमौर्यः, जतपरिसंस्थान, रसपरिस्थान, विविक्त शटमासन, काथवस्था, प्राय-रिक्त विनय, वैयाकृष्य, स्वाध्माय, स्युत्वर्ग, ध्यान ।

अप्पष्ठी है। कवि जिस किसी वर्णन को अब प्रारम्भ करता है तो वह फिर उसी में मस्त हो जाता है। रचना सम्भवत. अभी तक अप्रकाशित है।

१४, यद्योचर चरित्र—राजा मधोचर का जीवन जैन समाव में बहुत प्रिय रहा है। इसलिए इस पर विशिक्ष भाषाओं में कितनी ही कृषियाँ मिलती है। सकलकोति की यह कृति संस्कृत भाषा की सुन्दर रचना है। इसने जाठ सर्ग है। इसे हम एक प्रबन्ध काव्य वह सकते है।

५५. सद्भाषिताविक — यह एक छोटा-चा सुभाषित ग्रन्थ है निसमे धर्म, सम्पन्नस्, मिप्पाल, इन्द्रियन्य, न्त्री सहसाइ, काम लेवन, निर्मन्य केवा, तथ, तथान, रात, देव, लोभ आदि विषयो पर अच्छा प्रकाश राजा गया है। भाषा सरल एवं मपुर है।

१६. धीपाल चरित्र — यह सकलकीर्ति का एक काल्य प्रन्य है जिसमें ७ परिच्छेद हैं। कोटियट श्रीपाल का जीवन अनक विशेषवाजा से भरा पड़ा है। राजा से कुछी होना, समुद्र में पिरना, सूली पर चवना आदि कितनी ही घटनाएँ उसकी में एक के बाद दूसरी आती है जिनसे उसका सारा जीवन नाटकीय बन जाता है। सकलकीर्ति ने हसे बड़ी सुन्यर रीति से प्रतिपारित किया है। इस चरित्र की रचना कर्मफल सिद्धान्त की पृथ्यार्थ से अधिक विश्वसनीय सिद्ध करने के लिए की गयी है। मानव ही क्या विश्व के सभी जीवधारियों का मारा व्यवहार उसके द्वारा उपाजित पापपुष्प पर आधारित है। उसके सामने पृथ्यार्थ कुछ भी नहीं कर सकता। काव्य परनीय है।

१७. जानिताय चरित—ग्रानिताय १६वें तीर्यकर ये। तीर्यकर के हाय-ग्राय वे कामदेव एवं चक्रवर्ती भी ये। उनके जीवन की विशेषताएँ बतजाने के लिए इस काव्य की रचना की गयी है। काव्य में १६ अधिवरार है तथा १४७५ हलोक सख्या प्रमाण है। इस काव्य को महाकाव्य को सजा मिल सकती है। भाषा आंजेकारिक एवं वर्षण प्रभावमय है। प्रारम्भ केवि ने म्याग्य-रस से जीत-प्रोत काव्य की रचना क्यो करनी चाहिए—इस पर अच्छा प्रकाश वाजा है। काव्य सुन्दर एव पटनीय है।

१८ प्रश्नोत्तर श्रावकाचार—इत इति में भावको के आचार-वर्म का वर्णन है। श्रावकाचार २४ परिच्छेदों में विकक है, जिसमें आचार शास्त्र पर विस्तृत विवेचन किया गया है। मृहारक सक्कार्कीति स्वय मृति भी-वे इस्तिष्ठ उनसे श्रद्धाल्य फक आचार-समें के विषय में विभिन्न प्रस्तुत करते होंगे—इस्तिष्ठ उन सबके समाधान के छिए कवि ने इस सम्य का निर्माण किया। भाषा एवं बीजों की दृष्टि से रचना सुन्दर एवं सुरक्षित है। इति में रचनाकाल एव रचना स्थान नहीं दिया यया है।

१९ पुराणसार सग्रह—प्रस्तुत पुराण संग्रह में ६ तीयँकरो के चरित्रो का संग्रह है और ये तीर्यंकर है—आदिनाय, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाय, नेम्मिनाय, पार्यनाय एवं महावीर वर्डमान । भारतीय ज्ञानचीठ की और से पुराणसार संग्रह, प्रकाशिक हो चुका है। प्रत्येक तीर्यंकर का चरित बळग-बळग सर्वों में विश्वक है वो निम्न प्रकार है—

अहिनाम चरित ५ सर्ग चन्द्रप्रभ चरित १ सर्ग शान्तिनाम चरित ६ सर्ग नेमिनाम चरित ५ सर्ग पादर्गनाम चरित ५ सर्ग महाबीर चरित ५ सर्ग

२०. वतकवा कोच —वतकवा कोच की एक हस्तिकिस्त प्रति जयपुर के पाटोदी के मन्दिर मण्डार में संबद्धित हैं। इनमें विनिध्य बतो पर आधारित कथाओं का संग्रह है। प्रत्य की पूरी प्रति उपलब्ध नहीं होने वे अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका कि मटारक सककशीत ने कितनी वत कथाएं किसी थी।

२१ परमारमराज स्तोत —यह एक लयु स्तोत्र है, जिसमें १६ पद्य हैं। स्तोत्र सुन्दर एवं भावपूर्ण है। इसको १ प्रति जयपुर के दिशम्बर जैन मन्दिर पाटौदी के शास्त्र भण्डार में संब्रहीत है।

क्त मस्कृत कृतियों के अतिरिक्त पंचपरमेच्छी पूचा, अष्टाह्निका पूचा, मोणहकारण पूजा, गणपरकप्य पूजा, द्वादशानुप्रेशा एवं शारचतुर्विवातिका आदि और कृतियों हैं जो राजस्थान के शास्त्र-भण्डारों में उपलब्ध होती हैं। ये सभी कृतियों जैन समाज में लोक-प्रिय रही हैं तथा उनका उद्यन-पाठन भी खब रहा है।

भट्टारक सकलकोति की उक्त उंस्कृत रचनाओं में कवि का पाण्डित्य स्पष्ट क्य से झलकता है। उनके काव्यों में उसी तरह को ग्रीली, अलंकार, रस एवं छन्दों की परियोजना उपलब्ध होती हैं जो अन्य भारतीय संस्कृत काव्यों में मिलती हैं। उनके चरित काव्यों के पढ़ने से जच्छा रसास्वादन मिलता है। चरित काव्यों के नायक मेसठशलाका के लोकोत्तर महापुष्य है जो अतिशय पुण्यवान् हैं, जिनका सम्पूर्ण जीवन अस्यिक पायन है। सभी काव्य शान्तरसर्पर्यक्तानी है।

काब्य ज्ञान के समान अट्टारक सक्तककीति जैन सिद्धान्त के महान् वेत्ता थे। उनका मूळाबार प्रदीप, प्रक्तोत्तर आवकाबार, सिद्धान्तसार दीपक एवं तत्त्वायंसार दीपक तथा कर्मविधाक-जैसी रचनाएँ उनके बगाव ज्ञान के यरिवायक है। इसमें जैन विद्धान्त, आवार-शास्त्र एवं तत्त्वचर्ची के उन गृढ रहस्यों का निचोड है जो एक महान् विद्धान्त अपनी रचनाओं में भर सकता है।

रेशी तरह सद्भावितावित उनके सबीण जान का प्रतीक है—जिसमें सकलकीर्ति ने जन्त के प्राणियों की मुख्यर शिवारों भी प्रयान की हैं, जिससे वे जपना जात्यकस्याण भी करने की ओर जससर हो सकें। वास्तव में वेसभी विषयों के पारंसामी विद्वान् यै—ऐसे सन्त विदान् को पाकर कीन देख गौरसालित नहीं होगा।

#### राजस्थानी रचनाएँ

सकलकीति ने हिन्दी में बहुत ही कम रचना निबद्ध को है। इसका प्रमुख कारण सम्भवतः इनका संस्कृत भाषा को बोर बरयधिक प्रेम था। इसके अतिरिक्त जो भी इनकी हिन्दी रचनाएँ मिलो है वे सभी लघु रचनाएँ हैं जो केवल भाषा अध्ययन की दृष्टि से ही उल्लेखनीय कही जा सकती है। सकलकीति का अधिकांश जीवन राजस्थान में ब्यतीत हुआ था इसलिए इनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा की स्पष्ट छाप दिख-लाई देती हैं।

१. लमोकार कल गीत—गह इनकी प्रथम हिन्दी रचना है। इसमें लमोकार सन्त्र का माहात्म्य एवं उनके कल का वर्णन है। रचना कोई विशेष बढ़ी नहीं है। केवल १५ पयों में ही वर्णन विषय पूरा हो जाता है। किन ने उदाहरणो द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ला लानेकार मन्त्र का स्मरण करने से अनेक विष्मों को टाला जा सकता है। जिन पूर को इस मन्त्र का स्मरण करने से विष्म दूर हुए है उनके नाम भी गिनाये हैं। तथा उनमें घरणेन्द्र, पदावती, बंबन चौर, सेठ सुदर्शन एव चाहदस उत्क्षेत्रमीय है। कवि कहता है—

सर्व जुगल तापित हथ्यो पार्श्वनाथ विनेन्द्र । जमोकार फळ लहीड्ड पियाबारे प्यावती घरणेन्द्र । जोर अंजन मुली घर्यो, अंधित दियो जमोकार । देवलोक लाइ करी, पियाबारे सुख भोगवे आपार । जास्वत अंधित दियो घाटा ने जमोकार । देव भवति देवन हुही, सुबन विलागई पार ।। सह शक्ति शाक्ति क्यों व्यक्ति जटायित । सक्त वस्त्र न तटा पीयाबारे दियम सर्व जा ने नाशि ।।

कवि अन्त में इस रचना को इस प्रकार समाप्त करता है-

चउबीसी अमंत्र हुई, महापंच अनादि सकलकोरति गुरु इम कहे, पंचियडारे कोइ न जाणई आदि जीवड लारे भव सागरि एह नाव !

२. बारायना प्रतिबोधसार—यह इनको दूमरी हिन्दी रचना है। प्राकृत भाषा में निबद बारायनासार का किय ने भाव मात्र लिखने का प्रयत्न किया है। इसमें सब मिलाकर ५५ पद्म है। प्रारम्भ में किय ने जानेकर मन्त्र को प्रशंसा की है तरफारात् संस्म के जीवन में उठारने के लिए बाग्रह किया है। संसार को लिए मंगुर बताते हुए समार परत, बाहुबलि, पाण्डव, रायबन्द्र, सुधीच, सुकुमाल, श्रीपाल बार्स महागुरुवो के जीवन से शिक्षा लेने का उपसेश दिया है। इस प्रकार बारी तीई क्षेत्रों का उत्स्वेख करते.

हुए मनुष्य को अधुक्त बादि पाकने के लिए कहा गया है। इव सबका संक्षित वर्णन है। रचना सुन्दर एवं मुपाठ्य है। रचना के सुन्दर पद्यों का रसस्वादन करने के लिए यहाँदिया जाता है—

> त्र प्रायम्भित बत करि धोष, मन, बचन काया जिरोधि । तुं क्रोध माया मर क्राँडि, कायचेनु चतकड् माड़ि । यया विष्यद वर्षि चत्रबीच, नाई रहि आवार वक्षेत्र । यया विष्यद, न वर चीर, नव नारायण यया थीर ॥ यया भरतेस देइ दानं, जिन शासन थापिय मानं । ययो बहुबलि जगागल, जिले हुइ न रास्तु साल ॥ यया रामवन्द्र राषी र्रिंग, जिल सांतु जत अर्थम । ययो हम्भकटण जिससार, जिलो जिलो तु महाबद आर ॥

ये जाता करि जम मोहि, संभारित मह्नुमृष्ट्रि।

निरनारी नयु मुं थीर, संभारित वडावीर क्रि. १९१६ था नाम मंदिर संभारित वडावीर क्रि. १९१६ था नाम मंदिर संभारित हुए साम संभारित स्वार्ध स्वार

हा नराग दुख न विसार, तह कता कहू आविचार अन्त में कवि ने रचना को इस प्रकार समाप्त किया है—

जे भणई सुणई नर नारि, ते जाइं भवनेइ पारि । श्री सकलकीर्ति कहनुं विचार, झाराधना प्रतिबोधसार ॥

क्षारमीलामणिरास—बारसीलामणिरास राजस्था तिये गये हैं। रास में बार बालें तथा ति है। रास में बार बालें तथा तीत नस्तुबन्ध कर हैं। इसने प्राणी तात्र के लिए सिलाय सम्पेश स्वेद गये हैं। रास में बार बालें तथा तीत नस्तुबन्ध कर हैं। इसने एक से एक हैं के में लिएबर हैं। गुटका की प्रतिक्ति संस्तु १९४४ बेशाल सुधी १९ को समा हुई सी। इसी युटके में सोनकोति, ब्रह्म यंशायर बादि कितने ही प्राणीन सम्बोद के पाले का संस्तु हैं। लिएबरात रायस्मीर है जो उस समय पारत के प्रतिक्ष हुएं। सिल्यान रायस्मीर है जो उस समय पारत के प्रतिक्ष हुएं। में से एक माना बाता था। राष्ट्र पर्यास्मीर है जो उस समय पारत के प्रतिक्ष हुएं। में से एक माना बाता था। राष्ट्र पर्यास्मीर है जो उस समय कित ने कहा कि यह सुन्दर देह बिना वृद्धि के बेकार है इसलिए सदेस तत्त् साहिए का क्षायम करना बाहिए। औदन को संपत्ति का नामा वाहिए तथा सन्धार्थ स्थापित का सम्पर्यक्ष स्थापित स्थापित

जीवं दया द्रव पालीइए, मन कोमल कीजि। जाप सरीखा जीव सबै, मन मौहि घरीजइ।।

असरप वचन कभी नहीं बोलना चाहिए और न कर्कश तथा मर्मभेदी शब्द जिनसे दूसरों के हृदय में ठेस पहुँचे। किसी को पुष्प कार्य करते हुए नहीं रोकना चाहिए तथा दूसरों के अवगुणों को ढककर गुणों को अकट करना चाहिए।

> मूठा वचन न बोठीइए, ए करकस परिहए। मरम में बोलु किहि तथा, ए बाडी मन करु।। घर्म करता न वारोइए, नवि पर नन्दीति। परगुण डौकी आप तथा, गुण नवि बोठीबद्द।।

सदैद त्याग को जीवन में अपनाना चाहिए। बाहारदान, औषधदान, साहित्यदान एवं अभयदान आदि के रूप में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। जीवन इसी से निखरता है एवं उसमें परोपकार करते रहने की भावना उत्पन्न होती है।

भू कुमाविल गीत—यह एक लघु गीत है जिसमें मुकाविल बत की कथा एवं उनके माहास्त्य का वर्णन है। रचना की आथा राजस्थानी है जिसमें मुकराती आथा के सब्दों का प्रयोग भी हुआ है। रचना साधारण है तथा वह केवल १५ पदों में पूर्ण होती है।

५. सोलहकारण रास—यह किंब की एक कवारमक कृति है जिसमें सोलह-कारण वत के माहारम्य पर प्रकाश डाला गया है। भाषा की दृष्टि से यह राम अच्छी रचना है। कृति के अन्त में सकलकीति ने अपने आपको मृति विशेषण में सम्बोधित किया है। इसने जात होता है कि यह उनकी प्रारम्भिक कृति होगी। राम का अन्तिम भाग निम्न प्रकार है—

> एक चिति जे ब्रत करह, नर बहवा नारी। तीर्यंकर पद सो लहह, जो समक्ति घारी।। सकलकीर्ति मुनि रासु कियउए सोलहकारण। पडहि गुणहि जो सौंभलहि तिन्ह सिव सुह कारण।।

६ शान्तिनाय कागु—इत इति को बोज निकालने का श्रेय श्री कुन्दनलाल जैन को है। इस कागु काव्य में शाग्निनाय तीयकर का तिक्षत जीवन वीणत है। हिन्दी के ताय कही-नहीं प्राकृत गाया एवं संस्कृत स्लोक भी प्रयुक्त हुए है। कागु की भाषा सरल एव मनोहारी है।

## **मद्वारक शुभ चन्द्र** [ संवत् १४५० से १५१६ तक ]

पुभवन्त्र के नाम से कितने ही आचार, महारक, मृति हुए हैं जिन्होंने साहित्य एवं सहिति की अपार सेवा की हैं। दनमें रीवी, रेची खाताची में होनेवाके आवारों पुभवन्त्र का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने कानार्पव-कीं लोकप्रिय सम्ब की रचना की यी। हसरे पुभवन्त्र महारक ये जो भ पप्तानिक से खिल्य वे जोर जिनके सम्बन्ध मं यहाँ परिचय दिया जा रहा है। तीसरे पुभवन्त्र भी महारक ये जो सकरवनीति की परम्परा में होनेवाले भ विकास विशेष वे अपे विनक्ष होने सम्बन्ध माने के विकास के स्वाप्त के महारक जनरकीति की परम्परा में होनेवाले भ विकास के लिए की हिन्दी भाषा में निवद होली कवा की एक पाष्टुक्तिय दियान्य जैन मन्दिर राजसहरू (टोक) के साहत भावत में सम्हीत है। इस कृति का रचनाकाल सवत् रंपंत्र के वर्ष समसी है। पाँचवें गुमवन्त्र (सवत् १५६०) भट्टारक कमलकीति के खिष्प वे जो कालताव्य मानूर गण्ड के महारक थे। छठ पुभवन्त्र भट्टारक हर्षचन्त्र के शिष्प वे जो कालताव्य महाराष्ट्र प्रदेश से समस्य था।

प्रस्तुत महारक कृभवन्द्र म प्रमावन्द्र (प्रथम) के प्रक्षिष्ण एव महारक प्रधानित के शिष्ण थे। ये गुल्डाव कालार गण-सरस्वतीत्र के के महारक थे। महारक प्रमावन्द्र का गृह समारोह महारक प्रथानित के स्वर्गात के तत्काल बाद देहली म ही सम्प्र हुआ था। एक महारक पृष्ठावित के अनुवार उस दिस सबत १४५० माध पुरी ५ का शुभ दिन था। ये जाति से बाहाण थे। १९ वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर-बार छोड दिया और २४ वर्ष के अवस्था कर हन्ते प्रधानित के सरावक्र का सौ भाष्य हुआ था। पृष्ठावित के सम्प्र वनकी ४३ वर्ष की अवस्था थी। सुन्दरता एक आवस्था वरीर से कृद पश्चात था। वीरवर्ण एव आवस्य अधितर के कारण ये सहत ही में बनता की अपनी और कुमा केते थे।

पुश्चनक का महारक बनते के पूर्व का नाम क्या या तथा इनके परिवार में कौन-कौन व्यवस्य ये इसके बारे में कोई उस्लेख नहीं मिलता। इनके एक भाई का नाम मनतेवेब या जिनके पहुने के लिए छन् १४४० ( सबत् १४९७) में मकवन्द्रकार प्रन्य की प्रतिकित्ति की नयी थी।

व्यक्तित्व--शुभवन्त्र बनोखे व्यक्तित्व के बनी थे। उनके परवात् होनेवाले विभिन्न विद्वानों ने उनकी विद्वता, वक्तृत्वकला, दार्शीनकता के सम्बन्ध में काफी अच्छा लिखा है। गुमबन्द्र के शिष्प एवं म. बिनवन्द्र के शिष्प मुनि रत्नकीरि ने प्रवक्तसारप्राभृत की संस्कृत में टीका लिखी थी। इन्होंने महारक गुमबन्द्र को मही भोजमार्तप्रद लिखा है। पं मोधानी महारक बिनवन्द्र के शिष्प थे। उन्होंने संत्रत् १९५९ में वर्म संग्रह सावकाचार की रचना की थी। इस प्रत्य की प्रशंशा में उन्होंने महारक गुमबन्द्र की अत्यापिक प्रशंसा की है। उनके अनुलार शुमबन्द्र प्रतिका विभान कराने में तथा वर्म की कथा कहने में अत्याधिक निपुण थे। इन्होंने जैनदर्शन एवं वर्म का उसी तरह प्रकाश किया या जिस प्रकार रात्रि को चन्द्रमा की किरणें आकाश में प्रकाश फैला देती हैं। गुमबन्द्र वक्तृत्वकला में निपुण थे तथा जैन दर्शन के निक्कात पौष्टत थे। उनसे तकालीन विद्यान अप्टसहस्त्री यदा करते थे। वे वारित्र के बनी थे तथा वर्कशिक सेवक लिखा है।

## चित्तौड में गादी का स्थानाम्तरण

२२ वर्ष तक भट्टारक रहते के परवात् देहली इन्हें अपने लिए उपयुक्त नगर नहीं लगा। मुसलिम सासको के आये दिन के समझे एवं उनकी धर्मान्यता के कारण इन्हें बपनी गादी का वहीं से चितांत में स्थानान्यरण करना पड़ा तथा सन् १४१५ में कन्होंने वहीं मुललब की भट्टारक मादी को विधिवत् स्थापना कर दी। तथा वहीं से जैन बर्ग, साहित्य एवं साहति के विकास में योग देने लगे।

वित्तीड उस समय राजस्थान का हो नहीं समस्त उत्तरी भारत का प्रसिद्ध नगर सा। वहाँ के शासकों की बीरता एवं पराक्रम के कारण मुत्तिज्ञम शासक सहज हो में उस अफ्रमण करने में डरते वें। इस्तिष्ण दियम्बर एवं क्लेडाम्बर दोनों ही सम्प्रदानों के सामुखों ने उसे अपनी गतिविधियों का लेन्द्र बनाया।

उस समय सबसे अधिक जाकर्यण मन्दिर निर्माण, प्रतिष्ठा विधान एव धार्मिक समारोहो के बायोजन में ही या तथा अट्टारक युभवन्द्र ने भी इस ओर ध्यान दिया और संवत् १४८०, १४८३ बादि सबतो में कितनी प्रतिष्ठा समारोहों का संवालन किया।

बुभवन्द्र का राजस्थान में जबरस्त प्रमाव था। राजस्थान की प्रत्येक धार्मिक एवं सावकृतिक गरिविषयों में उनका निदंवन प्राप्त होता था। आर्थों की एक पहाड़ी पर उनकी एक निविषका वनी हुई है तथा टोडारामसिंह में भी इनकी निविषका इस बात की बोर संकेद देवी है कि उनकी कीडि एवं सहोधाया सारे राजस्थान में ज्याप्त थी। एक पहाबंछ में उनका 'गुभैवेंनै विन्दार' इस विशेषण से स्तवन किया गया है। इस्कृति कम्ये समय तक सारे देव में सास्कृतिक जागृति बनाये रखने और अपने आवर्षक व्यक्तित्र के प्रमाव से सारे राजस्थान पर एक एक से अहारक व्यक्तित्र के प्रमाव से सारे राजस्थान पर छाये रहे। संबत् १५०७ उक्त से अहारक पर पर आसीन रहे नीर इस प्रकार ५७ वर्ष तक भट्टारक पर पर सारीन रहे नीर इस प्रकार एक वर्ष पर एक्ते हुए देश एक्ष समा की बो महान सेवाएं की उनसे सार समाज उनका प्रस्तक्राची पर्युप्त स्थान की बो महान सेवाएं की उससे सार समाज उनका प्रस्तक्रीय पर्युप्त स्थान पर स्थान की बो महान सेवाएं की उससे सार समाज उनका प्रस्तक्रीय पर्युप्त स्थान प्रमाज उनका प्रस्तक्रीय पर्युप्त हुए देश

## मद्वारक जिनचन्द्र

[ संवत् १५०७ से १५७१ तक ]

भट्टारक जिनवन्द्र १६वी चाताब्यों के प्रसिद्ध मट्टारक एवं जैन सन्त ये। भारत की राजवानों देहनी ने सहुरकों की प्रतिकाध बवाने में इनका प्रमुख ह्यान रहा था। यापी देहनी में हा इनकी मट्टारक गदी थी किन वहां से हो थे चारे राजस्थान का अपना करते और साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार करते। इनके गुट का नाम चुम्चचन्य ग और उन्हीं के स्वयंत्रास के परचात् संवत् १५०० की जेड कृष्णा ५ को इनका बदी मूम-साम से पट्टामियेक कृषा। एक मट्टारक पट्टावजी के जनुनार इन्होंने १२ वर्ष की अपना से से पट्टामियेक कृषा। एक मट्टारक पट्टावजी के जनुनार इन्होंने १२ वर्ष की अपने से एक स्वार्ध के साम से १९ वर्ष की कर स्त्रीने वालों का खूब कथ्ययन किया। भाषण देने एवं बाद-विवाद करने की कछा सीची तथा २७व वर्ष में इन्हें भट्टारक पद पर अभिपक्त कर दिया गया। जिनवन्द्र ६४ वर्ष तक इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन रहें। इतने कम्बे समय तक भट्टारक पद पर एक्ना बहुत कम सन्तों को मिळ सका है। वे बाति से बचेरबाल जाति के अपनक से ।

जनकर राजस्यान, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं देहुली प्रदेश में जुब विहार करते। जनता को वास्तरिक धर्म का उपदेश दें। आपनी वर्षणां के गयी-गयी प्रतियों जिल्लाकर मन्दिरों में विराजनान करवाले, त्रये-नये चर्यों का स्वयं निर्माण करती व्याहर करते। पूराने मन्दिरों का अगिँद्धार करवाले तथा स्थान-स्थान पर नयी-गयी प्रतिद्वार्थ करते। पूराने मन्दिरों का अगिँद्धार करवाले तथा स्थान-स्थान पर नयी-गयी प्रतिद्वार्थ करताकर की चर्म पूर्व संस्कृति का प्रयार करते। आज राजस्थान के प्रत्येक दिगम्बर की नमित्र में दनके द्वारा प्रतिद्वित एक-दो मृतियां बस्चय निर्मणी। स्वत् १५५८ में जीवराज पापश्चीमा के जो बडी मारी प्रतिद्वार करवाले प्रतिद्वार विवाद करवाले प्रतिद्वार करवाले प्रतिद्वार करवाले प्रतिद्वार करवाले प्रतिद्वार करवाले राजस्थान के ब्राह्म करवाल राजस्थान के ब्राह्म करवाल राजस्थान के स्वित्य प्रतिद्वार करवाले प्रतिद्वार के स्वित्य करवाल करवाल राजस्य मित्र के बिराय मार्च के स्वित्य की स्वर्ध प्रतिद्वार के स्वर्ध करवाल करवाल

इसी समय आवाँ में एक बड़ी मारी प्रतिष्ठा भी हुई थी जिसका ऐतिहासिक लेख वही के एक शान्तिनाय के मन्दिर में लगा हुआ है। लेख संस्कृत में है और उसमें भट्टारक जिनवन्द्र का निम्न शब्दों में बशोगान किया गया है—

> तत्पट्टस्थपरो घीमान् जिनचन्द्रः सुतत्त्ववित् । अभुदःस्मिन् च विरुयातो घ्यानार्थी दग्यकर्मकः ॥

#### साहित्य सेवा

जिनवर का प्राचीन परची के नवीनीकरण की ओर विशेष ध्यान था। इसिलए इनके द्वारा लिखवायी गयी कितनी ही हस्तिलिखित प्रतियो राजस्थान के जैन साहत्र अख्यार में उपरुक्त होती हैं। संवत् १५१२ की आयाव कृष्ण १२ को नीमनाथ चिरत की एक प्रति लिखी गयी थी जिसे इन्हें थोषा बन्दरताह में नयनित्व मृति ने समिति को थी। सवह १५१५ में नेणवा नगर में इनके थिष्य अननकोर्ति द्वारा नरसेन्देन देव की सिद्धचक कथा (अपभंध) की प्रतिलिधि धावक नाराइण के पठनार्थ करवायी। इसी तरह संवत् १५२१ में मालिबर में पउमचरित को प्रतिलिधि करवाकर नेकनित्व मृति को अपंश की गयी। सवह १५६० की खावण शुक्क १२ को इनकी आनाय में म्यालिबर के महारावा मानिसह के शासन काल में नागकुमार चरित की प्रति लिखवायी गयी।

मूलाचार की एक लेखक प्रशस्ति में भट्टारक जिनचन्द्र की निम्न शब्दों में प्रशंसा की गयी है—

> तदीयपट्टाम्बरभानुमाली शमादिनानागुणरत्नशाली । भट्टारकश्रीजिनचन्द्रनामा सैद्धान्तिकाना भूवि योऽस्ति सीमा ॥

इसकी प्रति को सनत् १५१६ में सुसत् (राजस्थान) में साह पार्स्व के पुत्रों ने अुतपन्नों उद्यापन पर लिखनायों थी। सनत् १५१७ में सुस्पु में ही तिकोयपणित की प्रति लिखनायों गयों थी। ए. मेथानी इनका एक प्रमुख शिष्य था जो साहित्य रचना में नित्येय की राखता था। इन्होने नागौर में धर्मसबहुआवकाचार की संनत् १५४१ में रचना समात की थी। इसकी प्रशस्ति में विद्वान् लेखक ने जिनचन्द्र की निम्म शब्दों में स्तुति की है—

त्तस्मान्नीरनिधेरिबेन्दुरभवश्चीमज्जिनेन्द्रावणी स्याद्वादाम्बरमण्डले कृतगतिहिम्बाससा मण्डनः । यो व्यास्थानमरीचित्रः, कुबल्ये श्रङ्कादनं चक्किवान् सद्वृत्तः सकल्कलकविकलः, यहुतकनिष्णातधीः ॥१२॥

१ देखिल भट्टारक पट्टाबली, पृष्ठ संस्थ्या १०८। २. वजी।

<sup>940</sup> 

स्वयं भट्टारक विनवनत्र की बयी तक कोई महत्त्वपूर्ण रचना उपलब्ध नहीं हो सकी है लेकिन देहकी, हिसार, आवरा बादि के सात्व जच्चारों की लीव के परचारा सम्प्रकाः कोई इनकी बड़ी रचना मी उपलब्ध हो छहे। बदतक हनकी जो दो रचनाएँ उपलब्ध हाई है उनके बाग है सिद्धान्तसार एक प्रावृत्त स्वोत हत्त्वी हो सिद्धान्तसार एक प्रावृत्त साथा का प्रव्य है बीर उसमें जिनचन्त्र के नाम से निम्न प्रकार उस्लेख हुता हैं—

जिनवर्तुविंशति स्तोत्र की एक प्रति जयपुर के विजयराग पाण्या के शास्त्र भण्डार के एक गुटके में संबद्दीत है। रचना संस्कृत में है और उसमें चौबीस तीर्थंकरों को स्तति की गयी है।

### प्रतिष्ठा समारोह

सर्वप्रथम इन्होंने संबत् १५०२ में वैशाख सुदी ३ के शुध दिन पारुर्वनाथ प्रतिमा की प्रतिक्ष सम्पन्न करवायों थी। दिसके अगठे वर्ष संवत् १९०३ में मार्गिशर सुदी पंचमी को इनके द्वारा प्रतिक्षाणित चौनीती की एक प्रतिमा वर्षपुर के एक मन्तिर में विरावमान है। संबत् १५०४ में महारक किनचन्द्र नचर ( राजस्यान) पार्पी और वहां वर्षपत्वाल समाज के प्रमुख बीसल एवं उनके परिवार द्वारा आयोजित प्रतिक्षा में सीम्मिलित हुए। यहाँ इन्होंने मगवान् अजितनाथ की एक प्रतिमा की प्रतिक्षा सम्पन्न कर्मायों। में संवत् १५०९ में इन्होंने शोपे ग्राम में शान्तिनाथ प्रतिमा की स्वापना करनायों। में संवत् १५०९ में इन्होंने आप अवार्य क्षान्तिन के चौनीस प्रतिमा की विधिपूर्वक प्रतिक्ष करवायों।

मट्टारक जिनचन्द्र बण्डेलवाल एवं बचेरवाल जाति के आवको द्वारा अधिक सम्मानित थे। इसलिए उक्त जाति के आवको द्वारा आयोजित अधिकाश प्रतिष्ठा समारोहों में वे ससम्मान सम्मिलित होते थे। संबत् १५२३ एवं १५२७ में बचेरवाल आवकों द्वारा जो समारोह आयोजित हुए थे उनमें मट्टारक जिनचन्द्र अपने एंके के साथ प्यारे थे और समारोहों में विचेष अवकर्षण पैदा किया था। संबत् १५४८ में वैशाल सुदी ३ के सुमर्थित मृत्या सहस्य स्वार स्व

(माधिकधन्द्र ग्रन्थमाला, सम्बर्ध )

१ पद्मगपमाणतस्त्रण खदालकार रहिमहिमरण । जिलाहंदैण पंजलं इणमाणमभत्तिजुल्लेण ॥७८॥

२. मूर्तिलेख सब्रह, त्रथम भाग, पृष्ठ संस्था १६३। 3 ... पश्च सस्या १८।

३ ,, ,, पृष्ठ संस्था १०६।

४ , , , , पृष्ठ सस्या १७६। ४. राजस्थान के जैन सन्तः यष्ठ संख्या १८२।

<sup>4.</sup> मुर्तिसेल संग्रह, तथम भाग, पृष्ठ संस्था १७६।

राजस्थान के ही नही किन्तु देश के बिभिन्न मन्दिरों में निराजमान की । इस प्रतिष्ठा के आयोजक में बीदराय पापतीचाल जो सब्बेलवाल जाति के सूर्य में। सास्यत में जिनचन के गोवन में इतनी मारी प्रतिष्ठा स्पक्ते पूर्व कमी नहीं हुई थी। इस प्रतिष्ठा समारोह के सफल संवालन के कारण उनकी कीति वारों ओर कैल गमी और जिनचन्त्र भट्टारक शिरोमणि बन गये।

#### शिष्य परिवार

भट्टारक विजयन्द्र के शिष्पों में राजकीति, सिंहकीति, प्रमाचन्द्र, जगत्कीति, बारकीति, जयकीति, भीमधेन, मेमाबी कादि के नाम विशेषत उल्लेखनीय हैं। राजकीति ने संवत् १५७२ में नागौर (राजस्थान) में तथा खिंहकीति ने ब्रेटर्स स्वतन्त्र महारक गाती के स्थापना की। बससे सारे राजस्थान में महारकों का पूर्ण प्रमुख स्थापित हो गया। इस प्रकार जिननन्द्र ब्यपने समय के समर्थ महारक रहें।

## महारक प्रभाचन्द्र द्वितीय

[ संवत् १५७१ से १५९२ तक ]

प्रभावन्त्र के ताम से चार प्रसिद्ध महारक हुए है। प्रथम भहारक प्रमावन्त्र बालवन्त्र के शिष्य में जो सेनगण के जहारक ये तथा जो १२वीं सत्तन्त्री में हुए थे। दूसरे प्रभावन्त्र भहारक रत्नकीति के शिष्य में जो बलात्कारगण-उत्तर शाखा के महारक मने थे। ये चमत्कारिक महारक में जिनका परिचय पहले दिया जा चुका हैं। तीचरे प्रभावन्त्र महारक जिनवन्त्र के शिष्य में और नीचे प्रमावन्त्र महारक ज्ञाननृत्यण के शिष्य में। यहाँ महारक जिनवन्त्र के शिष्य महारक प्रभावन्त्र के जीवन पर प्रकाश झाला बा रहा है।

एक महारक पहानकों के बनुवार प्रभावन्त्र वायंव्यवाल जाति के भावक वे और वैद इनका गोत्र या । ये १५ वर्ष तक गृहस्य रहे। एक बार महारक जिनक्य तिहार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि प्रभावन्द्र पर पढ़ी। इनकी अपूर्व सुस्त्र मुख्य सं गम्भीर वाल कर रहे थे कि उनकी दृष्टि प्रभावन्द्र पर पढ़ी। इनकी अपूर्व सुस्त्र मुख्य सं गम्भीर वाल को देखकर जिलनच्द्र ने इन्हें अपना जिय्य बना विध्या। यह कोई संवद १५५१ की घटना होगी। १० वर्ष तक इन्हें अपने पात रखकर जुब विध्याध्यम कराया और अपने से भी अधिक शास्त्रों का आता तथा वाद-विवाद में पढ़ बना दिया। संवद् १५५१ की घटना के मान के स्वाद स्वय से विद्या से और अपनी अलीकिक वाक् त्रांकि एवं सामु दश्याव से वरवस सकते हुए में सुप्ताव से वरवस सकते हुए में स्वय ही आकृष्ट कर केते से । एक महारक पहानकि के अनुसार ये २५ वर्ष तक महारक रहे। औ, वी. पी ओहरापुरकर ने इन्हें केवल ९ वर्ष तक महारक पढ़े। इस्ते, वी अपने समय में ही मध्यकायारों की निष्कित्र की। इस्ते सर्पयन्त्र को प्रस्त मध्यक्र को प्रस्त स्वाद स्वाद स्वयं से अपने मध्य में ही मध्यकायारों की निष्कित की। इस्ते सर्पयन्त्र को प्रस्त मध्यकायार्थ वतने का से साम्यव्यक्त की प्रस्त प्रस्ताव है। इस्ते वे स्वयं से अपने सी सुक्तों भी प्रविद्या कितनी है। मुर्तिया मिलती है। इस्तेन वे बात नगर में अपने तीन पुक्तों की निर्मेषकारी स्वापित की विषये सह भी बात होता है कि प्रमाणक्र का स्वयं है। इस्तेन विषये साम्यव्यक्त की प्रमाण ।

प्रभावन्द्र वपने समय के प्रसिद्ध एवं समयं मृहारक ये। एक लेख प्रशस्ति में इनके नाम के पूर्व पूर्वीचलदिनमणि, वद्तकंत्रांकिकवृद्धामणि आदि विदेषण लगाये हैं जिससे इनकी विद्वार एवं तक्षांक्ति का परिज्ञान क्रोता है।

## साहित्य सेवा

प्रभावन्त्र ने सारे राजस्थान में विहार किया। शास्त्रमण्डारों का अवलोकन किया और उनमें नयी-नथी प्रतियाँ लिक्सवाकर प्रतिष्ठाणिय की। राजस्थान के शास्त्र-मध्डारों में रनके समय में लिक्सी हुई सैक्सों प्रतियाँ संग्रहीत है और इनका यसोगान गाती है। संवत् १५७५ की मार्गशीय जुक्ता ४ को बाई पार्वती ने पुण्यदन्त कुन जयहर-चरित की प्रति लिक्सवयों और मृहारक प्रभावन्त्र को मेंट स्वरूप दो।

संवत् १५७९ के मंगसिर मास में इनका टोक नगर में विहार हुआ। जारो बोर बानन्द एवं उत्साह का बादाबरण छा गया। इसी विहार की स्मृति में पण्डित नरसेन कुत 'सिद्धचक्रकथा' की प्रतिलिपि खण्डेत्रवाल जाति में उत्पन्न टोम्या गोजवाले साह परमती एवं उनको भावां खातू ने करवायों और उसे बाई पदमसिरी को स्वाच्याय के जिय मेंट दी।

संवत् १५८० में सिकन्दराबाद नगर में इन्ही के एक शिष्य ह बीडा को संवत् १५८० में सिकन्दराबाद नगर में इन्ही के एक शिष्य ह बीडा को शिक्ताकर मेंट की । उस समय भारत पर बादशाह इवाहीम कोदी का शासन था। उसके दो वर्ष परवात् सवत् १५८२ में बादियालीपुर में इन्ही के आमाय के एक मृति हैमकीति को भीचन्दकृत रत्करण्य की प्रति भेंट को गयी। मेंट करनेवाली मी बाई मोली। इसी वर्ष वब इक्ता चम्मावती पार्टी नगर में बिहार हुआ तो वहीं के शाह-गोलीय आदको द्वारा सम्भवन-गोपुरी को एक प्रति बढ़ा कुवा (बुवराज) को मेंट दो गोपी । बहु बुवराज मट्टारक प्रमाचन्द्र के शिष्य वे और हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् ये। सवत् १५८३ को आगाड बुक्या तृतीया के दिन इन्ही के प्रमुख शिष्य मण्डलावार्य सर्वनद्ध के उपदेश से मानवि आप कीति विरावत 'वन्वप्यहर्यात' को प्रतिलिधि की गयी जो अपयुर के आपर शासन अग्रवार से सब्दीत है।

जब भर्टारक प्रभावन्त्र वित्तौड पधारेतो उनका वहाँ भी बोरदार स्वागत किया गया तथा उनके उपदेश ते 'मेषमालावत काव्य' की पावर्बनाय मन्दिर मे रचना की गयी।

सवत् १५८४ में महाकवि धनपाल इत बाहुबिल चरित की बधेरवाल जाति में उत्पन्न साह माणे द्वारा प्रतिनिष्ठि करवायी गयी और प्रभाजन्द्र के शिष्य इ. रत्नकीति को स्वास्त्र्याय के लिए भेंट दी गयी। इन प्रकार यहटारक प्रभाजन्द्र में राजस्थान में स्थान-स्थान में विहार करके बनेक और्ण ग्रन्थों का उद्धार किया और उनकी प्रतियों करवाकर सालम में विहार करके बनेक और ग्रन्थों का उद्धार किया और उनकी प्रतियों करवाकर सालम मण्डारों में सम्हीत की । वान्तव में यह उनकी सच्ची साहित्य सेवा थी जिसके कारण सैकड़ी वर्ण की प्रतियों मुर्गिशत रह सकी बन्यवा न जाने कब ही काल के गाल में समा जाती।

१ देखिए, लेखक द्वारा सम्पादित प्रशस्ति सग्रह, पष्ठ सरूया १८३।

#### प्रतिस्टा कार्य

भर्टारक प्रभावन्य ने प्रतिष्ठा कार्यों में भी पूरी विकासकी की। भर्टारक गादी पर बैजने के परवाद कितनी ही प्रतिष्ठाकों का नेवृत्व किया एवं जनता को मिन्दर निर्माण की बोर कार्क्ड किया। धंवत् १५७१ की ज्येष्ठ शुक्ला र को वोध्याकारण सन्त्र पूर्व उद्यालसण सन्त्र की स्थापना की। इक्ते दो वर्ष परवान्त संत्र १५७२ की कार्युन सुद्धार के दिन तीन बोबोरों को मूर्ति की प्रतिष्ठा करायों और इसी तरह संबत् १५८२ में भारपुन सुद्धी १ के दिन तीन बोबोरों को मूर्ति की प्रतिष्ठा करायों और इसी तरह संबत् १५८२ में भी वोद्धीर्स की प्रतिष्ठा सन्त्र द्वारा ही सम्प्र हुई। राजस्थान के कितने दी महितनों में उनके द्वारा प्रतिष्ठित महितनी मिन्दती हैं।

संबत् १५९३ में मण्डलाचार्य धर्मचन्द्र में स्नांबा नगर में होने वाले प्रतिच्छा महोस्खव का नेतृत्व किया या उदमें शान्तिनाथ स्वामी की एक विशाल एवं मनोझ मूर्ति की प्रतिच्छा की गयों थीं। वार फोट केंची एवं साढ़े तीन फीट चौड़ी स्वेत पाणाण की इतनी मनोझ मृति इनेनीमें स्थानों में ही मिलती हैं। इसी समय के एक लेख में चर्मचन्द्र में प्रभावन्द्र का निम्न शास्त्री में स्थाल किया है—

> तत्पट्टस्य-श्रुताधारी प्रभाचन्द्रः श्रियानिषिः। दीक्षितो यो लसतकीर्तिः प्रचण्डः पण्डिताग्रणी ॥

प्रभावन्द्र ने राजस्थान में साहित्य तथा पुरातत्त्व के प्रति जो जन-साधारण में आकर्षण पैदा किया या वह इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगा। ऐसे सन्त को शतखाः प्रणास।

# आचार्य सोमकीति

[ संवत् १५२६ से १५४० तक ]

आचार्य सोमकीति १६वी शताब्दी के उद्गट विद्वान्, प्रमुख साहित्य-सेवी, प्रतिष्ठाचार्य एव उन्कृष्ट जैन सन्त ये। वे योगी ये। आत्मसामना में तत्पर रहतें और लग्ने शिष्यो, सावियो तथा अनुवायियों को उसपर सकने का उपपेश देते। वे स्वाध्याय करते, साहित्य सुवन करते एवं जोगों को उसकी महत्ता बतकाते। यापि प्रमुख में त्रित स्वाध्याय करते, साहित्य सुवन करते एवं जोगों को उसकी महत्ता बतकाते। यापि प्रमुख में उत्तर उनकी विद्वात को महरी छाप है। वे संस्कृत, प्राकृत हिन्दी, राजस्थानी एवं गुजराती आदि कितनी ही भाषाओं के आता थे। पहले उन्होंने जन साधारण के लिए हिन्दी राजन्यानी में किला और अपनी विद्वात की असिट छाप छोड़ने के लिए हुछ राजगार सहका में मी निबद्ध को। उनका प्रमुख कोव राजस्थान एव गुजरात रहा और हम प्रमेशों में औवन-भर विद्वार करते जन-धाधारण के जीवन को जान एन लान-साधना को दृष्टि से जैंचा उठाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कितने ही मन्दिरों की प्रतिरक्षण है। सान्त साथा साथा को दृष्टि से जैंचा उठाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कितने ही मन्दिरों की प्रतिरक्षण है स्वाया, सास्कृतिक समारोहों का आयोजन करवाबा और इन सबके द्वारा सभी को सत्य मार्ग का अनुष्टण करने के छिए प्रेरित किया। वास्तव मं वे अपने समय के भारतीय सम्हर्गत, आहित्य एवं शिक्षा के महान प्रचारक थे।

आचार्य सोमकीति काष्ट सघ के नन्दीतट शासा के सन्त ये तथा १०वी शताब्दी के प्रतिक महारक रामसेन की परमरा में होनेबाले महारक थे। उनके दादा गुरु कब्सीसेन एव गुरु मीमसेन ये। सबत् १९१८ (सन् १४६१) में रिवत एक ऐतिहासिक एवा गुरु मीमसेन ये। सबत् १९१८ (सन् १४६१) में रिवत एक ऐतिहासिक एवा लोगों अपने वागको काष्टा संग का ८०वी महारक रिवाही है। इनके मृहस्य जीवन के सम्बन्ध में हमें अवतक कोई प्रामाधिक सामग्री उपलब्ध नहीं हो सकी है। वे कहीं के थे, कीन उनके माता-पिता से, वे कब तक मृहस्य रहे और कितने समय पत्थात् इन्होंने साथू जीवन को अनाचा इसकी बानकारी जाने सी जो को विषय है। लेकिन हतना बवबस है कि ये संवत् १९९८ में महारक बन कुके ये और इसी पर इसी स्मृति वसने पूर्वों का नाम लिपिबड किया था। यो विद्यावर जोहरापुरकर ने

१. श्री भीमसेन पहाधरण गक्त सरोमणि कृत तिली। जगित सुनागह जाग नर श्री सोमकोति सुनिवर भत्ती । पनरहस्ति बठार मास जाशब्द आणु। बन्कबार पचमी बहुत परुष्यह बलाणु।

क्षपने महारक सम्प्रदाय में इनका समय क्षेत्र १५२६ से १५४० तक का महारक काल दिया है। वह इस पद्घावकों से मेल नहीं बाता। सम्प्रवत: उन्होंने यह समय इनकी संस्कृत रचना ससम्प्रवनकथा के बाधार पर दे दिया मालूम देता है क्योंकि कवि ने इस रचना को संवत् १५२६ में समाप्त किया था। इनकी तीन संस्कृत रचनाओं में से यह प्रथम रचना है।

सोमकीति यद्यपि भट्टारक चे लेकिन अपने नाम के पूर्व आचार्य लिखना अधिक पसन्द करते ये । ये प्रतिद्वाचार्य का कार्य भी करते ये और उनके द्वारा सम्पन्न प्रतिद्वाओं का उल्लेख निम्न प्रकार मिलता है—

१. संवत् १५२७ वैशास सुदी ५ को इन्होने वीरसेन के साथ नर्रासह एवं उसकी भार्या सापडिया के द्वारा ब्रादिनाच स्वामी की मीत की स्थापना करवायी थी।

२. संबत् १५३२ में बीरसेन सूरि के साथ शीतलनाथ की मूर्ति स्थापित की गयी थी। <sup>3</sup>

 सबत् १५३६ में अपने शिष्य वीरतेन सूरि के साथ हुँबढ जातीय श्रावक भूपा भार्या राज के अनरोध से चौबीसी की मींत की प्रतिद्या करवायी।

४. संवत १५४० में भी इन्होने एक मति की प्रतिष्ठा करवायी।

ये मन्त्र शाहत्र के भी जाता एवं जच्छे साथक थे। कहा जाता है कि एक बार हन्होंने मुत्तान फिरोजशाह के राज्यकाल में पाषागढ़ में पद्मावती की कुचा छे आकाश-गमन का चमरकार दिखाशाया। "जयने समय के मुगल सक्ताद से भी हमाज कच्छा सम्बन्ध या। व. श्री कुरुणदास ने बजने मृतिमुबत पुराण (र. का सं १६८१) में सोमकीति के स्वचन में इनके जागे "यनपतिकराम्मोवसंपतिवार्ति विधेषण जोड़ा है।"

पुरुवाभदहनक्षत्र त्रीसोम्होत्रिपुरवरि ।

सन्यासी वर पाठ तणु प्रबन्ध जिली परि ।

जिनवर सुपास भविन कीउ, भी सोमकीति बहु भाव धरि। जिनवंत उरवि तरि विस्तुरु भी शान्तिनाथ सुपसाऊ करि ॥

१ सन्दर १२२० वर्ष वैशास वदी १ गुरी श्री काष्ट्रासमें नंदतर गच्छे विधागने महारक भी सोमसीति आवार्य भी वीरोतन गुगवे शतिशाचिता। नरसिंद राज्ञा मार्या सांविद्या गीचे- साला भार्या मार्क देवता मार्या मात पुत्र वता सा काल्या वेहता हैन भी आदिनाथ विस्क काराधिता।

<sup>—</sup>सिरमारियों का मन्दिर, बयपुर

२ भट्टारक सम्प्रदाय, पृष्ठ मंख्या २६३।

सबद (१३६ वर्ष वे हाल द्वरा १० कुछे नी काहासंघे बागठगळो नन्दी तट पन्नते विद्याग्ने भ्रष्टारक भ्री भागतेन तद पटटे महारक औ सोमसीति विषय जावार्ण जी बीरतेनतुब्दी विविध्त हुंबठ जातीय बच गांचे गांची भूग मार्था राज हुत गांची नमा मार्था काळ कडा मार्था डाडिकी संबदी नगा केन भी जादिनाय चयस्तितिका शिक्षाणिंग।

<sup>--</sup> मन्दिर कुणकरणजी पाण्ड्या, सथपुर

थ. **भट्टारक** सम्प्रदाय, पष्ट संख्या २१३।

५. भट्टारक सम्प्रदाय, पृष्ठ संख्या २१३।

प्रशस्ति संग्रह, प्रष्ठ सरम्या ४७.।

#### <u> जिस्समण</u>

सोमकीति के वैसे तो कितने ही शिष्य में जो इनके संव में रहकर वर्म सायन किया करते थे। लेकिन इन शिष्यों में यश कीति, वीरसेन, यशोधर आदि का नाम मुख्यत गिनाया जा सकता है। इनकी मृत्यु के परचात् यशःकीति ही महारक बने। ये स्वयं भी विद्वान् थे। इसी तरह आचार्य शोमकीति के दूसरे शिष्य यशोधर की मी हिन्दी की कितनी ही रचनाएँ मिलती है। इनकी नाणी में जाडू या इस्तिए ये जहीं मों जाते वही प्रशंसकों की पिक खडी हो जातों थी। सच में मुनि, आर्थिका, बहाचारी एवं पिखतगण ये जिन्हें शर्म-प्रवार एवं आरम-साधना की पूर्ण स्वतन्तवा थी।

### विहार

इन्होंने अपने विहार से किन-किन नगरो, गाँवो एवं देशों को पवित्र किया इसके कही स्पष्ट उल्लेख नहीं मिनते हैं लेकिन इनकी कुछ रचनाओं में वो रचना-स्थान दिया हुना है उसी के आधार पर इनके विहार का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। सचत् १५१८ में सोजत नगर में थे और वहाँ इन्होंने सम्भवत अपनो प्रथम ऐतिहासिक रचना 'पूर्वाविल' को समास किया था। सचत् १५३६ में गोविलीनगर में विराज रहे थे यही इन्होंने याधिय चरित (संस्कृत) को समास किया था। सचत् परित्र (संस्कृत) को समास किया था तथा फिर यशोधर चरित (हिन्दी) को भी इसी नगर में निवद किया था।

#### साहित्य सेवा

सोमकीति अपने समय के प्रमुख शाहित्यसेवी थे। सस्कृत एव हिन्दी दोनों में ही दनको रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। राजस्थान के विभिन्न शास्त्र अध्वारों में इनकी अवनंत्र निम्न रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं— १. सस्यसन कवा, २ प्रयुक्त चरित्र, ३. यशोषर चरित्र।

## राजस्थानी रचनाएँ

गुर्वावकी, २ यशोधर रास, २ ऋषभनाय को धूलि, ४. मल्लिगीत,
 आदिनाय विनती, ६. त्रेपनक्रिया गीत

#### सप्तव्यसन कथा

यह कथा साहित्य का अच्छा ग्रन्थ है जिसमें सात व्यसनी के आघार पर सात कथाएँ दी हुई है। ग्रन्थ के भी सात ही सर्ग है। आचार्य सोमकीर्ति ने इसे संबत् १५२६

जैनाचार्यों ने जुबा खेलता, चोरी करना, शिकार खेलता, बेह्या सेवन, परस्त्री सेवन तथा मद्य एवं मांस सेवन करने को सम्र व्यवस्तों में गिनाया है।

## में माच सुदी प्रतिपदा को समाप्त किया ।

## (२) प्रद्यम्नवरित्र

यह दनका दूसरा प्रवन्ध काव्य है जिसमें भीकृष्ण के पुत्र प्रदान का जीवन चरित्र लेकित है। प्रदान का जीवन जैनावारों को अस्तविक आकृषित करता रहा है। अबदक विभिन्न भाषाओं में लिखी हुई प्रदान के जीवन पर २५ से भी अधिक रचनाएँ मिलती हैं। प्रदान चरित मुल्दर काव्य है औ १६ सगों में विभक्त है। इसका रचना काल सं १५३१ पीत्र सुदी १३ बुखवार है।

## (३) यशोधर चरित्र

कवि 'यशोषर' के जीवन से सम्भवत बहुत प्रभावित ये इसिलए इन्होनेसंस्कृत एवं हिन्दी दोनों में हो यशोषर चरित्र गाया है। यशोषर चरित्र बाठ सर्गों का कान्य है। कवि ने इसे संबत् १५३६ में गोडिली ( मारवाड ) नगर में निबद्ध किया था।  $^3$ 

## राजस्थानी रचनाएँ

## (१) गुर्वाविल

यह एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें किव ने अपने संघ के पूर्वाचारों का संक्षित वर्षन दिया है। यह गुर्वादिक संस्कृत एवं हिन्दी सोनो भाषाओं में छिन्छी हुई है। हिन्दी में गय-पद दोनों का हो उपयोग किया गया है। भाषा वैविष्य की दृष्टि के रचना का अन्यिक महत्त्व है। सोभकीति ने इसे सबत् १५१८ में समाप्त किया था इमिक्टए उस समय की प्रचलित हिन्दी गय की इस रचना से स्पष्ट झलक मिक्ती है। यह कृति हिन्दी गया साहित्य के इतिहास को विलुत कडी को ओहनेवाली है।

इस पट्टावजी में काष्टासंघ का अच्छा इतिहाम है। कृति का प्रारम्भ का**ष्टासंघ** के ४ गच्छो से होता है जो नन्दीतटगच्छ, मायुरगच्छ, बागडगच्छ एवं लाडबागड गच्छ

<sup>्</sup> रक्ष नयन-मानेचे बामानुक्तित्व करते (१२६६) गठवित सर्वि दून सिक्कारस्व काले । विराधि प्रकारण बायमात्वय सोने हिस्सित्तनगोड़ी निर्मित्व काले १८०१३ १ स्वत्यके सिक्कारस्वक वे बरेड विशेषमुद्धे (११३१) गरियो । विर्मित्व गर्मेयहरेष्ट सर्वात्र विशेषमुद्धे (११३१) गरियो । विर्मित्व त्या प्राचित्रक वे स्वत्य विरोध मुख्येन्द्र । जाटो गुमानि काल भीत्रम ब्रीमोन्सित्व । जाटो गुमानि काल भीत्रम ब्रीमोन्सित्व । जाटो गुमानि काल भीत्रम ब्रीमोन्सित्व । सिन्ति तथा प्राचित्रक विरोध मार्गित्व (१९३६) वे । विराधि तथा प्राचित्रक विरोध मार्गित्व (१९३६) वे । व्यवस्था नेवस्था विराध प्राचित्रक वालास्य हिस्सी । संस्था निक्कारी विराध स्वत्यक्षेत्र भावत्यक्षेत्र (१९३६) वे ।

के नाम से प्रसिद्ध को । पट्टावकी में आवार्य वर्त्ववृत्तिक को नन्त्रीतद गण्ड का प्रमाण आवार्य किसा है। इसके परवात् अन्य आवार्यों का संक्षित इतिहास देते हुए ८७ आवार्यों का नायोग्लेख किसा है। ८७वें अट्टारक आवार्य सोमकीति ये। इस गण्ड के आवार्य रामसेन ने नर्राहिद्दुरा जाति को तथा नेमिसेन ने अट्टपुरा जाति को स्थापना की बी। नेमिसेन पर पदावती एवं सरस्वती दोनों की क्रुपा बी और उन्हें आकाश-गामिनी विवार पिद्ध थी।

#### (२) यशोधर रास

यह कवि की दूसरी बड़ी रचना है जो इस प्रकार से प्रवन्य काव्य है। इस रचना के सम्बन्ध में जमी तक किसी विद्वान् ने उस्केश नहीं किया है। इसिक्ए यहोग्नर रास किव की जलप्य कृतियों में से इसरी रचना है। सीमकीति ने सम्कृत में भी प्रतोधर वर्षित्र की रचना की थी जिंक उन्होंने संबत् १५३६ में पूर्ण किया था। 'यहोग्नर रास' सम्भवत इसके बाद की रचना है जो इस्होने जपने हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती भागा-मायी शास्त्रों के लिए नियद की थी।

'आचार्य सोमकीति' ने 'यशोधर रास' को गुडलोनगर के शीतलनाध स्वामी के मन्दिर में कार्तिक सुदी प्रतिपदा को समाप्त किया था। '

दंशोघर रागं एक प्रबन्ध काव्य है, विसमें राजा यशोधर के जीवन का मुक्यत' वर्णन हैं। सारा काव्य दश आजों में विभन्न हैं। ये बार्ज एक प्रकार से सर्ग का काम देती हैं। किंव ने यशोधर को जीवनकथा सीधी प्रारम्भ न करके साधु युग्ज से कहळायी है, निवे मुनकर राजा मारियत स्वयं भी हिसक जीवन को छोडकर जैन साधु की दीक्षा सारण कर छेता है एवं चण्डमारि देवी का प्रमुख उगासक भी हिसाबृत्ति को छोडकर आहिसक जीवन व्यतीद करता है। 'रास' की समुखी कथा व्यक्ति को प्रतिवादित करने के छिए कही गयी है, किन्तु इसके अतिरिक्त रास में अन्य वर्णन भी अच्छे मिछते है।

## (३) आदिनाथ विनती

यह एक लघुस्तवन है जिसमें 'आदिनाय' का यशोधर गान गाया गया है। यह स्तवन नैणवा के शास्त्र भण्डार के एक गुटके में सम्रहीत है।

## (४) त्रैपनिकयागीत

श्रावको के पालने योग्य त्रैपन क्रियाओं की इस गीत में विशेषता बींबल की गयी है।

१ सोधीय एहज रास करीय साधुबती धारिक्रण । कातोष उन्मित्त गालि परिता बुधवारि कीतर । सीठकु ए नाधि प्रास्तीत गुक्तो नयर सोहामकुष । रिधि वृद्धि ए त्रीपास गासात हो जो नोति श्रीसंबह धरिय भी गरुष वरण वराज श्री सोमकीरति सरी स्वयद ।

### ( ५ ) ऋषभनाथ की घुलि

इसमें ४ डाल हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के संक्षिप्त जीवनकथा पर प्रकाश डाला गया है। भाषा परे रूप में जनभाषा है।

'सोमकीर्जि ने संस्कृत पूर्व हिस्सी साहित्य के आप्यम से जगत् को अहिंसा का सन्देश दिया। यही कारण है कि इन्होंने यशोधर के जीवन को दोनों भाषाओं में निबद्ध किया। भिक्तिश्य के लेखन में इनकी विदेश स्त्रिच थी। इसीलिए इन्होंने 'ऋषमनाथ को पृत्ति' एवं 'आदिनाथ विनती' को दचना को वो। इनके जभी और भी पसिलने नाहिए। सोमकीर्ति की इतिहास कृतियों में भी स्त्रिच थी। गुर्वाचित इसका प्रत्यास उदाहरण है। यह रचना जैनावार्यों एवं भ्रतारकों की विलस करी को जोडनेवाली है।

किंद ने अपनी कृतियों में 'राजस्थानी भाषा के प्रयोग किया है। ब्रह्म जिनदात के समान उसकी रचनाओं में गुजराती भाषा के जन्मों का इतना अधिक प्रयोग मही हो सका है। यही नहीं, इनकी नाथा में सरस्ता एवं उचकी उपन है। छन्मों की दिष्टि से भी वह राजस्थानी से अधिक निकट हैं।

कि की दृष्टि से बही राज्य एवं उसके ग्राम, नगर श्रेष्ट माने जाने चाहिए, जिनमें जीववथ नहीं होता है, सत्यावरण किया जाता हो तथा नारी समाज का जहाँ अद्योधिक सम्मान हो। यहां नहीं, जहाँ के लोग जपने परियह सचय को सीमा भी प्रतिदित निर्पारित करते हों। और जहाँ राणि को मोजन करना मी वर्षित हो।

वास्तव में इन सभी सिद्धान्तों को कवि ने अपने जीवन में उतारकर फिर उनका व्यवहार जनता द्वारा सम्मादित कराया जाना चाहिए था।

'सोमकीति' ने अपने दोनो काज्यों में 'जैनदर्शन' के प्रमुख सिद्धान्त 'अहिंसा' एव 'अनेकानतवाद' का भी अच्छा प्रतिपादन किया है।

### भट्टारक ज्ञानभृषण

#### [संवत् १५३० से १५५७ तक ]

भट्टारक ज्ञानभूषण अपने समय के सर्वाधिक ओकप्रिय मट्टारक थे। उत्तरी भारत में और विशेषण राजस्थान एवं मुकरता में उनका जबरदस्त प्रभाव था। मुस्लिम सासन होने पर भी वे बरावर पदयानाएँ करते तथा वहे-बढ़े समारोहों का आयोजन करते जैनमार्थ एवं संस्कृति का प्रचार किया करते थे। विद्वारा में उनकी बरावरी करने अले उस समय बहुत कम साधु थे। विद्वारा के अतिरिक्त उनकी भाषण शैली करविषक पर पूर्ण जो लोगों को सहज ही अपनी और आकृष्ट कर केती थी। रूप-१-३० वर्ष तक देश में मनावान् महानीर के सिद्धान्यों का विस धुआधार रीति से प्रचार किया उसके प्रविचय भट्टाक वीरक्टन ने उनके प्रविचय भट्टाक वीरक्टन ने उनके द्वारा पर उनके प्रविचय भट्टाक वीरक्टन ने उनके द्वारा करने प्रविचय भट्टाक वीरक्टन ने उनके द्वारा वस्त्र पर सहस्त्र में जैनमार्थ का प्रचार करना किया है। पर्य साहित्य एवं संस्कृति के प्रचार-प्रचार में इन्होंने ओ योगदान दिया वह इतिहास के स्वर्गन पृक्षे में अकित रहेगा।

ज्ञानभूषण नाम के भी चार भट्टारक हुए हैं। इसमें सर्वश्रम्य भट्टारक सकल-कीर्ति की परम्परा में भट्टारक भूवनकीर्ति के थियम वे हुएरे शानमुष्ण भट्टारक बीरचन्द्र के शियम में विनका सम्बन्ध सूरत शासा के भट्टारक देवेनकीर्ति की परम्परा में या। ये सवत् १६०० से १६१६ तक भट्टारक रहे। तीसरे ज्ञानभूषण का सम्बन्ध अटेर शासा से रहा या और इनका समय १७वी शताब्दी का माना जाता है और चीचे ज्ञानभूषण नागौर गांवी के भट्टारक रत्नकीर्ति के शियम चे। इनका समय १८वी शताब्दी का अन्तिस परण था।

प्रस्तुत भट्टारक ज्ञातभूषण पहले महारक विमलेन्द्रकीति के क्षिष्य ये और बाद में इन्होंने महारक भ्वनकीति को भी अपना पुर स्वीकार कर लिया । ज्ञातभूषण एवं ज्ञातकीति ये दोनो ही समें भाई एवं गुरु भाई ये और वे पूर्वी योजलारो जाति के क्षावक ये। लेकिन मन्त १५३५ से सालाबाड़ा एव नोगाम में एक साथ दो प्रतिक्काएँ प्रारम्भ हुई। सागवाड़ा में होनेवालो प्रतिक्का के संवालक महारक ज्ञातमुष्य और नोगाम की प्रतिक्का महोसब का सवालन ज्ञातकीति ने किया। यही से महारक ज्ञातभूषण बृहर्

तम परि जिता उपना को झानभूषण मुनिरास ।
 देश-विदेशि विहार करि भव्य लगाया पार ॥

<sup>–</sup> नेमिकुमार रास-भट्टारक वीरचन्द्र

शासा के भट्टारक माने बाने लगे बौर भट्टारक ज्ञानकीर्ति लघु शासा के मुद कहलाने लगे ।

एक नन्दिसंघ की पट्टावली से ज्ञात होता है कि ये गुजरात के रहनेवाले वे श गुजरात में ही उन्होंने सागार धर्म धारण किया, बहीर (बाभीर) देश में ग्यारह प्रतिमाएँ धारण की और बार-बार या बागड देश में दर्घर महावृत ग्रहण किये। सलव देश के यतियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तैलब देश के उत्तम परुषों ने उनके बरणों की वन्दना की, द्वविड देश के विद्वानों ने जनका स्तवन किया, महाराष्ट्र में जन्हें बहुत यश मिला, सौराष्ट के बनी आवकों ने उनके लिए महामहोत्सव किया । रायदेश ( ईंडर के आसपास का प्रान्त ) के निवासियों ने उनके बचनों को बतिशय प्रमाण माना, मेरपाट (मेवाड) के मर्ख लोगों को उन्होंने प्रतिबोधित किया, मालवा के अव्य अनो के हृदय-कमल को विकसित किया, मेबात में उनके बच्चात्म रहस्यपर्ण व्याख्यान से विविध विदान श्रावक प्रसन्न हुए । कृश्वागल के लोगों का अज्ञान रोग दर किया, बैराठ ( जयपर के आसपास ) के लोगों को उभय मार्ग (सागार अनगार) दिखलाये. निमयाड (नीमाड) में जैन धर्म की प्रभावना की । भैरव राजा ने उनकी भक्ति की. इन्द्रराज ने चरण पजे. राजाधिराज देवराज ने चरणो की आराधना की । जिन धर्म के आराधक मदलियार, रामनावराय, बोम्मरसराय, कलपराय, पाण्डराय आदि राजाओ ने पूजा की और उन्होंने अनेक तीयों की यात्रा की । व्याकरण-छन्द-अलकार-साहित्य-तर्क-आगम-अध्यात्म आदि शास्त्ररूपी कमलो पर विहार करने के लिए वे राजहस ये और शुद्ध ध्यानामत-पान की उन्हें लालसा बी। उन्ह विवरण कुछ अतिशयोक्ति-पर्णभी हो सकता है लेकिन इतना तो अवस्य है कि जानभवण अपने समय के प्रसिद्ध सन्त थे और उन्होंने अपने त्याग एवं विद्वास से सभी को मन्ध कर रखा था।

नानभूषण महारक भूवनकीति के पश्चात् प्रांगवाडा में भहारक गायी पर कैठे। अवतक सबसे प्राचीन उन्लेख हिस्स्तृ १५३१ वैद्याल सुदी ? का मिलला है अब कि इन्होने ट्रेंगएएर में आयोजित प्रतिष्ठा महोत्स्य का संवासन किया सा। उस समय द्रूंपर-पूर पर रात्रक सोमदास एवं रात्री गुराई का सावण मा। 3 भी बोहरपुरकर ने जानभूषण का भहारक काल सबत् १५३४ से माना है। 5 लेकन यह काल किस साधार पर निवारित किया है इसका कोई उन्लेख मही किया। श्री मापूराम प्रेमी में भी जैन साहित्य और इतिहास में इसके काल के सम्बन्ध से कोई निवंदन सल नही लिखा। कैनल इतना ही लिखाकर छोड़ दिया कि विकास सबत् १५३४-३५ और १५३६ के

१. देश्वर, मद्दारक पहानति—शास्त्र भण्डार, म. यश कीर्ति, दि जैन सरस्वती धवन, श्रृथभदेव (राज) ।

२, वे तिर, नाभूरामजो प्रेमी कृत जैन साहित्य और इतिहास, पु. सं- ३८१-८२।

३ संबत् १५३२ वर्षे बेसाल नांदि १ कुपे जो मुललमे म, चो सकडकीर्तिस्तरपट्टे म, अवनकीतिदेवा-स्तरपट्टे म औ बानमुक्तवेबस्त्युपवैद्याद मैबा मार्चा टीयू कंग्नति भी गिरियुरे राषक मी छोमवास राजी गुरति झारावें।

४, देखिए, महारक सम्बदाय, पृष्ठ संख्या १६व ।

तीन प्रतिमा लेख और भी है जिनके मालूम होता है कि उक्त संवर्तों में झानमूमण भट्टो-रक दद पर वे। झें प्रेमपापर ने जपनी हिन्दी जैन प्रसिद काव्य और कार्व में बर्चका मट्टारक काल संवत् १५२२-५७ तक समय स्वीकार किया है। लेकिन कूँपरपुराविक रेक्क से यह स्पन्न है कि आनमूमण संवत् १५२६ अववा इससे पहले मट्टारक गार्वी पर बैठ गये थे। इस पद पर वे संवत् १५५७-५८ तक रहे। संवत् १५६० में उन्होंने सल्वान वरियाणी की रचना समास की यो। इसकी पृथ्यका में इन्होंने अपने नाम के पूर्व 'मुमुच' शब्द जांडा है जो अन्य रचनाओं में नहीं मिलता। इससे जात होता है कि

संबत् १९५७ तस ये निश्चित रूप से अट्टारक रहे। इसके प्रधात् इन्होंने अपने शिष्प निजयकीति को महारक पर देकर स्वयं साहित्य साधक एवं मुमुलु बन गरे। बात्सव में यह उनके जीवन का उत्कृष्ट त्याग सा क्योंक उस पुग में अट्टारकों की मिला, मान-ममान बड़े ही उन्करतर पर थी। अट्टारकों के कितने ही शिष्प पूर्व शिष्पाएँ होती थी। आवक छोच उनके विहार के समय पत्रक पावडे विद्यागे एहते थे तथा सरकार की ओर से भी उन्हें उचिव सम्मान मिलता था। ऐसे उच्च पद को छोड-कर केवल आरमिक्नता एवं साहित्य साथना में लग जाना ज्ञानभूषण-जैते सन्त से ही हो सकता था।

जानमूचन प्रतिभाष्णं साथक में । उन्होंने. आत्मसामना के अतिरिक्त जाना-रामना, साहित्य साधना, साम्कृतिक उत्थान एव नैतिक वर्ष के प्रचार में अपना सामृणं जीवन खा दिया । पहले उन्होंने स्वयं अध्यवन किया और शाहनों के गाल्य को समझा । तत्त्वनात को महराद्वा तक पहुँचने के लिए व्याकरण, न्याय, सिखान्त के बढे-बढे ग्रन्थों का स्वाध्याय किया और फिर साहित्य-मुखन प्रारम किया । सर्थप्रधम उन्होंने स्तवन एवं पृजाडक लिखे फिर प्राकृत बन्चों की टीकाएँ लिखी । रास एव कागु साहित्य की रचना कर शाहित्य को नतीन मोड़ दिया और अन्त में अपने समूर्ण जान का निजीत तत्त्वनात नर्योश्यों हे बाल दिया ।

साहित्य-सृजन के जांतिरिक्त सैकटो ग्रान्थों की प्रतिक्रियों करवाकर साहित्य के प्रवारों है। मरा तथा अपने सिध्य-प्रविष्यों को उनके अध्ययन के किए प्रोस्ताहित किया तथा समाज को विजयकीति एव शुभ्यन्त्र-वैसे मेथावी विद्यान दियों । बीटिक एवं मानन-विक्त उत्यान के अंतिरिक्त रहिते ने साव्कृतिक युनर्जानरण में भी पूर्ण योग दिया। आज भी राजस्थान एव गुजरात प्रदेश के सैकटो स्वानों के मन्दिरों से उनके द्वारा प्रतिग्रापित मृत्तियों विरावमान है। सह-अस्तिव्यक्त की नीति को स्वयं में एवं जनन्मानत में उत्तारने केया। देशावीस्थों को उन्होंने चपने उपदेशानुत का पान कराया एवं उन्हें दुरास्थों से

वेश्वर, हिन्दी जैन भक्ति काव्य और क्रि, प् सस्या ७३।

बनने के लिए प्रेरचा थी। क्षानभूषण का व्यक्तित्व बंदा आंकर्षक था। प्रावकों एवं जनता को बस में कर केना जनके लिए अप्यक्तिक सरक था। जब वे पदमाशा पर निकलते तो मार्ग के दोनों और जनता कचार बाँचे सबी रहती और उनके सीमुख से एक-दो शब्द सुनने को लालायित रहती। क्षानभूषण ने बावक धर्म का नैतिक धर्म के नाम से उपदेश दिया। बहिंसा, सरण, जनौंब, ब्रह्मचर्य एवं जनरिष्ठ के नाम पर एक नया सन्देश दिया। इन्हें जीवन में उतान के लिए वे गाँव-गाँव जाकर उपदेश देते और इस प्रकार वे उस समय लोगों की बद्धा एवं भक्ति के प्रमुख सन्त माने जाने लगे।

#### प्रतिस्ताकार्यं संचालत

भारतीय एवं विशेषतः जैन संस्कृति एवं धर्म की सुरक्षा के छिए उन्होने प्राचीन मन्दिरों का जीपॉडिंग्ट, नवीन मन्दिर निर्माण, पचकन्याणक प्रतिच्छाएँ, सास्कृतिक समारोह, उत्तव एवं मेलो आदि के आयोजनो को प्रोत्साहित किया। ऐसे आयोजनो में वे स्वयं तो भाग केते हो से अपने शिष्यों को भी मेजते एवं अपने भक्तो से भी उनमें भाग केते के लिए जयदेश होते।

भट्टारक बनते ही इन्होंने गर्वत्रथम संबत् १५२१ में ड्रॅगरपुर में २३'' × १८'' अवगातात्राकों महलकूट सेवालक को प्रतिकार का संचालन किया, इनमे से ६ चैयाकय तो ड्रॅगरपुर से ऊंडा मन्दिर में हो विराजमान है। इस समय ड्रॅगरपुर पर गरक सोम-सास का राज्य था। इन्हों के हारा संबत् १५२४ फालपुन सुधी १० में आयोजित प्रतिष्ठा महोतात्र के समय की प्रतिकारित मीतार्थ कितने ही स्थानों पर मिनती है।'

संन् १५३५ में इन्होंने से प्रतिष्ठाओं में भाग लिया जिसमें एक लेख जयपुरें के छावडों के मन्दिर में तथा दूसरा लेख उदयपुरें के मन्दिर में मिलता है। संबत् १५४० में हुबड जातीय आवक लाखा एवं उसके परिवार ने इन्हों के उपदेश में आदि-नाय दसामें की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायों मी हैं इसके एक वर्ष परचात् ही नागचा जाति के श्रावक-साविकाओं ने एक नवीन प्रतिष्ठा का आयोजन किया जिसमें मद्दारक

१ सनत् १६३३ वर्षे फाल्युन सुदी १० गुरी जी मुससंचे म सकतकीर्त तरवहे मन भी सबनकीर्तिस्त, म झालपुरवणुन्दनेशाद हैवड झालोम नाष्ट्र वाहवों गामां कियार सुत सा, हेगा मिननी नीरदास मानी बनाती मानेय साल्या रही नियतं कान्यति ।

सबत् १८१६ वर्षे मात्र झुदो र पुगै जी मुनलके महारक श्रीमबनकीति त म, श्री झानभूषण
पुरुपदेशात् "गोत्रे सा माता म, त्रापु पुत्र सवपति सं, योक्त्य मार्या राजनके भ्रातृ स भोजा
म सोजन सुत जीवा जोगा जिजवास सम्मा सुरताज पत्तै" जस्प्रातिहार्ययनुर्विशतिका प्रगमेति ।

सत्त (१२१ त्रो मुल्यक्षे म त्रो भुवनकीति ए म त्री झानभूक्ष गुरूपवेशाल श्रीफ हासा भागी हानते सुद्र सम्बद्ध भागी पानो सुद्र नाथा भागी सारू खाता गोइखा मार्था पाँचु भाता महिराज भा धील स्वपानकाति।

अ. संबद १४४० वर्षे मेशाल सुवी १९ गुरी भी बुक्संबेम जी तकक्कोति उत्पर्दे म सुवनकोति उत्पर्दे म झानमूचल प्रस्पेशाद हुनड झाठीय का. सास्या मार्यामाल्यने सुव होता मार्या हुन्य साता सामित उत्त पुत्र श्री धनना. बनना राजा विक्ता साहा सेवा देना बाग्यं वाका राह्या सम्म झार एते भी जाविनाम प्रवमति ।

ज्ञानभूवण प्रमुख अतिथि थे। इस समय की प्रतिष्ठापित वन्द्रप्रम स्वामी की एक प्रतिवा पूँगरपुर के एक प्राचीन मन्दिर में विराजमान है। है सके प्रभात तो प्रतिष्ठा महोस्त्रची की पूम-सी मच गयी। सवत् १५५३, ४४ एव सवत् १५५५ में विविध प्रतिष्ठा समारीह सम्प्रत हुए। १५५२ में गुँगरपुर में एक नृहद् आवोजन हुआ विसमें विविध सास्कृतिक कायकम सम्पन्न हुए। इसी समय की प्रतिष्ठापित नेमिनाय की प्रतिसा पूँगरपुर के ऊंटे मन्दिर में विराजमान है। यह सम्भवत आपके कर-कमछो से सम्पादित होनेवाला अन्तिय समारोह था। इसके प्रवात् सवत् १५५७ तक इन्होंने कितने आयोजनो में भाग लिया इसका अभी कोई उच्छेख नही मिल सका है। सवत् १५६० व १५६१ में सम्पन्न प्रतिष्ठाओं के अवस्य उन्होख मिल है। लेकिन वेशो हो इसके पृश्विष्य महारक विवयक्तीति द्वारा सम्पन्न हुए थे। उक्त दोनो हो लेख हूँगरपुर के मन्दिर में उपलब्ध होते हैं।

#### साहित्य साधना

ज्ञानभूषण अट्ठारक बनने से पूर्व और इस पर को छोड़ने के परवात् भी साहित्य-साधना में रूपे रहे । वे जबरदस्त साहित्य-सेवी थे । प्राकृत, सस्कृत, हिन्दी, गुजराती एव राजस्वानी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने सस्कृत एव हिन्दी में मीठिक कृतियों निवद को और प्राकृत प्रन्यों को सस्कृत टीकाएँ छिल्ली। यथि सस्का की दृष्टि के इनकी कृतियों अधिक नहीं है फिर भी जो कुछ है वे ही इनकी विद्वत्ता एव पाण्डिय-को प्रविध्तत करने के छिए पर्याव है। थी नायुरामओं प्रेमी ने इनके सरवजानतरिंगणी, विद्वानद्वार भाष्य, परमाव्यंत्रयं, नामित्रवाण की पश्चिका टीका, पवास्तिकाल, दश-लक्षभोद्यापन आदीवद साम, भक्तमरोद्यापन, सर्वती पूजा प्रस्थों का उल्लेख किया है। पिश्वत प्रयानन्द यो ने उक्त रचनाकों के अतिरिक्त सरदस्ती स्वत्य सरवास्त्वन, आस्ता सम्बोधन आदि का और उल्लेख किया है। इयर राजस्वान के जैत कृत्य भण्डारों की

- सबत् १,४१ वर्षे कैताल सुनो ३ स में श्री सूत्रमें भ कानभूवण गुरूप्येशाद नागदा झातीय पड़ाल गांत्र सा बाछ। भाग जिल्ला सुत देवाल भागी गुरी सुत विहिता भागि चनक् एते चन्द्रप्रभानित्य प्रणाति ।
- २ संवद १८१२ वर्षे ज्येक वहां क शुक्र मुक्तिये स्टर्स्वतीगच्छे व स्कारणके भा भी सकतकीति तरास्टे भट्टारक श्री भुवनकोति तराह भा श्री झानमूच्या गुक्रपद्याद हुवड झाती म झू हुकरण मार्था सावा स्वत नाना भाग्री हारू सुत सावा प्राथी पहता नैमिनाथ रहा नित्य प्रथमति।
- क्स नव १५६० माँ श्री मूनसमे प्रहारक श्री झानश्रमण तरपही संशी विकासकीति पुरूपवद्यास माई श्री प्राथन श्री माई श्री विनाय श्री विभान पश्चित्रत उच्चापने श्री चन्द्रप्रभा ।
- प्र संप्त १.६६१ वर्ष चैत बना र जुले भी मुस्तकों करस्वतीपच्छे भद्दारक भी करूबकीति तरपट्टे महारक भी भुनत्वत्रीति तप्टटर महारक झाल्युक्त तप्टटे भ निवसकोति मुक्तवेद्यात हैक्ड इ तीम पर जत्त्राम भागी तप्टी तुल सक्तार माणी तप्टकु कुछ का भागा भागी विक्त कुछ हरका संदा माणा निवस भी जादीस्वर प्रकारित साई नक्ष्म विका दासी राज्या भागी भी व्यक्त
  - देखिए प नाधुरामजी प्रेमा कृत जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३८२।
- ६ दे खिए प परमानन्दजी का जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह'।

क्षय से लेखक ने कोब एवं कानवीन की है तब से उक्त रचनाओं के ब्रांतिरक्त इनके और भी बन्दों का पता ख्या है। ब्रब्दक इनकी ब्रिदानी रचनाओं का पता लग पाया है उनके नाम निम्न प्रकार है—

#### संस्कृत प्रम्य

१. बाससम्बोधन काब्य, २. ऋषिमण्डल पूर्वा, ३. तलकानतरिंगणी, ४. वृजाष्ट टीका, ५ पंचकत्याणकोद्यापन पूर्वा, ६ मत्त्रमर पूर्वा, ७. खुतपूर्वा, ८ सरस्वती पूर्वा, ९. सरस्वती स्कृति, १०. बाल्य मण्डल पूर्वा, ११. दशलबण स्रतीयापन पूर्वा,

### हिन्दी रचनाएँ

१२ आदोदवर फाग, १३ जलगालण रास, १४. पोसह रास, १५ घटकर्म रास, १६ नागद्वा रास, १७ पंचकल्याणक ।

#### १. तस्बनानतरंशिणी

इसे ज्ञानभूषण की उन्ह्रण्ट रचना कही जा सकती है। इसमें गुढ आत्मतस्य की प्राप्ति के उपाय बदकाये गाँगे हैं। रचना अधिक बड़ी नहीं है किन्तु कवि ने उसे १८ अच्यायों में निपासित किया है। इसकी रचना स. १५६० में हुई यो जब वे भट्टारक पर छोड चुके ये और आत्मतस्य की प्राप्ति के लिए मुमुख बन चुके ये। रचना काव्यतवर्ण एव विद्वाता को जिये हुए हैं।

### २. पुजाष्टक टीका

इसकी एक हस्तिलिखित प्रति सम्भवनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर उदयपुर में संप्रहीत है। इसमें स्वयं ज्ञानभूषण द्वारा विरिचत आठ पूजाओं की स्वोपज्ञ टीका है। कृति में १० अधिकार है और उसकी अन्तिम पुष्पिका निम्न प्रकार है—

इति भट्टारक श्री भुवनकीत्तिशिष्यमुनिज्ञानभूषणविरचिताया स्वकृताष्टकदशक-टीकाया विद्वज्जनवरुभासज्ञाया नन्दीस्वरद्वीपजिनालयार्चनवर्णनीय नामा दशमोधिकारः ॥

<sup>।</sup> राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों की ग्रन्थ सची, भाग चतुर्थ, ०. स ४६३।

२ वही, पृष्ठ ६६०।

३ वही. पृष्ठ ६२३। ४. वही, पृष्ठ ६२७।

४, वही, पृष्ठ ४१६ ।

६. वही, पृष्ठ ६४७। ७. वही, पृष्ठ ८३०।

७. वहा, पृष्ठ ८३०। ८. वही, पृष्ठ ८३०।

ह. बही, पष्ठ ११८०।

यह पत्ता ग्रन्थ ज्ञाननूषण ने जब मृति ये तब निवद्ध किया गया था। इसका रचमा काल सबत् १५२८ एवं रचना स्थान डूंनरपुर का आदिताथ चैत्यालय है।

#### -३. बाबीइवर फाग

'आदोश्वर फाग' इनकी हिन्दी रचनाओं में प्रसिद्ध रचना है। फागु संज्ञक काव्यों में इस क्रिंत का विशिष्ट स्वान है। जैन किवयों ने काव्य के विभिन्न क्यों में संस्कृत एव हिन्दी में साहित्य क्लिबा है। उससे उनके काव्य रिसस्ता को स्पष्ट झर्कक मिक्ती है। जैन किंद पत्नके मनोर्देशानिक थे। पाठकों को किंच का वे पूरा व्यान रखते ये इस-किए कमी फागु, कमी रास, कमी बेलि एव कमी चरिन सज्ञक रचनाओं से पाठकों के आन की अनिवृद्धि करते रहते वे।

आदीवार काम वनकी उल्कुष्ट रचना है, जो दो भाषा में निवद है। इसमें भगवान श्रादिनाय के जीवन का मिक्षा वर्णन है जो पहले हंस्कुत एवं फिर हिन्दी में बणित है। कृति में दांनो भाषाओं के ५०१ पत्र है जिनमें २६२ हिन्दी के तथा शेष २३९ पत्र सम्बुत के है। रचना की क्लोक संख्या ५९१ है।

#### रचनाकाल

यद्यपि 'ज्ञानभूषण' ने इस रचना का कोई समय नही दिया है, फिर भी यह संबत् १५६० पूर्व की रचना है—इतमें कोई सन्देह नही है। बयोकि तत्वज्ञानतर्राणणी (संबत् १५६०) भट्टारक ज्ञानभूषण को बन्तिन रचना गिनी जाती है।

#### ४. जवलव्यि स्थान

'ज्ञानभूषण' की यह रचना छोकप्रिय रचना है। इसलिए राजश्यान के कितने हो शास्त्र-भण्डारो में इसको प्रतियाँ मिलती है। आभेर शास्त्र भण्डार में इसकी एक प्रति सुरक्षित है।

### ५. वोषह रास

यह यद्यपि ब्रत-विधान के माहास्व्य पर आधारित रास है, लेकिन भाषा एवं शैंलों की दृष्टि से इसमें रासक काव्य-बैसी सरसता एवं मधुरता आ गयी हैं। 'पीयह रात' के कर्तों के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। पं.परमानन्द जी एवं डॉ प्रेमसागरजी

१ श्रीमर विक्रमभूपराज्यसम्यातीृते वजसुदीहियसेणी-

सम्मितह।यके गिरपुरे नाभेयचैश्यालये

अस्ति योभुननादिकीचिमुनयस्तस्यांसि ससेविनाः, स्वोक्ते झानविधवणेन यनिना टीका शमेय कृता ॥१॥

२ डॉ प्रेमनागरतो ने इस कृति का जो सबद १६६१ रचनाकात चतताया है नह सम्भवत सही नहीं है। जिस पर को उन्होंने रचनाकातवाता पह माना है, यह तो उसको इतोक सस्यानाता पद है। हिन्दी जैन मिक्कान्य और किन, प्रसं ७६.

के मरामुखार वह कृति बदटारफ बीरबच्द के शिष्ट बहुटारफ झानबूषण की होनी बाहिए, जब कि स्वयं कृति में इस सम्बन्ध में कोई उत्केख नहीं मिलता। कृति के कृति के अन्त में अपने नाम का निम्न प्रकार उत्केख किया है:

> बारि रमणिय मृगतिक सम अनुम सुख अनुमनइ भव म कारि पुनरिम न झावह इह बू कावस्त गमइ । ते नर पोसह कान भावह एलि परि पोसह परहण नर नारि सुबण । झाननथण युक्त हम भणह, ते नर करह बद्धाण ॥१११॥

वैसे इस रास की 'भाषा' अपभंग प्रभावित भाषा है, किन्तु उसमें छावण्य की भी कभी नहीं है।

संसार तणाउ विनासु किम दुसइ राम चितवइ। त्रोडयु मोहनुपास वलीयवती तेह नित चीइ॥९८॥ इस रास की राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में किवनो हो प्रतियाँ मिलती हैं।

### ६. षटकर्म रास

यह कर्म-सिद्धान्त पर आधारित लघु रासक काष्य है जिसमें इस प्राणी को प्रतिवित देवभुजा, गुरूपाक्ता, स्वाध्याय, संयम, तथ एवं दान—हन यद्कर्मों के पालन करने का सुन्दर उपदेश दिया तथा है। इसमें ५३ छन्द हैं और बस्तिम छन्द में किंब ने अपने नाम का किस प्रकार परि-उन्लेख किया है, उसे देखिए—

सुगठ आपक सुगठ आपक एह पट्कमं। परि रहृइता जे आचरह, ते नर पर भवि स्वर्ग पासह। नरपित पर पामी करीय, नर सम्बला नइ पाइ नामइ। समकित परता जु चरह, श्रावक ए आचार। ज्ञानसम्माक इम भणाइ. ते पामड भवपार।

#### ७. जलगालन रास

यह एक लघु रास है, जिसमें जल छानने की विधि का वर्णन किया गया है। इसकी शैली भी बट्कर्म रास एवं पोसह रास-वैसी है। इसमे ३३ पद्य है। किन ने अपने नाम का अन्तिम पद्य में उल्लेख किया है।

> गलन पाणीय गलन पाणीय ये तन मन रॉम, हृदय सदय कोमल वह वारत तणूं एह मूल जाणन । हृह्यु नीलू गण्य करह ते पाणी तुप्ति बर्गित आणन । पाणीय जाणीय यतन करी, ने याणीसह नर-नारि। स्री जानमूणण पुरु हम मणह, ते तरसिंह संसारि।।३३॥

'मट्टारक शामभूषण' की मृत्यु संवत् १५६० के बाद किसी समय हुई होगी। लेकिन निश्चित तिथि की बमी तक खोज नहीं हो सकी हैं।

#### चन्ध-लेखन कार्य

उक्त रचनाओं के अतिरिक्त अक्षयनिधि पूजा आदि और भी कृतियाँ है।

प्रनाएँ निबद्ध करने के ब्रांतिरिक ज्ञानभूषण ने ग्रन्थों की प्रतिकिपियाँ करवा-कर शास्त्र भण्डारों में सक्ष्मीत कराने में भी सुब रस किया है। आज भी राजस्थान के साहत्र भण्डारों में इनके शिष्य-प्रशिष्यों डारा जिल्लित कितनी हो प्रतियाँ उपकथ्य होती है जिन का कुछ उन्केल निम्म प्रकार मिलता है—

- सबत् १५४० आसोज बदी १२ शनिवार को जानमूचण के उपदेश से घनपाल कृत भविष्यदत्त चरित्र को प्रतिलिपि मुनि श्री रत्नकोति को पठनार्थ भेंट दी गयी।
- सवत् १५४१ माह वदी ३ सोमवार डूँगरपुर में इनकी गुरु बहन शान्ति गोतम श्री के पठनार्थ आशाबर कृत धर्मामृत पींबका की प्रतिलिपि की गयी।
- सनत् १५५२ में गिरिपुर (ड्रैनरपुर) के बादिनाय चैरवालय में सकलकीति कृत प्रश्नोत्तर आवकाचार की प्रतिनिधि इनके उपदेश से हूंबढ ज्ञातीय अधि ठाकुर ने लिलवाकर माधनन्दि मुनि को भेट की ।
- प्रस्तित् १५४९ बायाड सुदी २ सोमबार को इनके उपदेश से बसुनिन्द पंचिविदाति की प्रति ब्रामाणिक के पठनार्थ खिल्ली गयी।
- सबत् १५५५ में अपनी गुरु बहन के लिए बहा जिनदास कृत हरिवश पुराण की प्रतिलिधि करायी गयी।
- ६ सवत् १५५५ आवाड बदो १४ कोटस्याल के चन्द्रप्रभ चैत्यालय में ज्ञानभूषण के शिष्य बद्धा नरसिंह के पढ़ने के लिए कालन्य रूपमाला वृत्ति की प्रतिलिधि करवाकर मेंट की गयी।
- सवत् १५५७ मे इनके उपदेश से महेश्वर कृत शब्दभेदप्रकाश की प्रतिलिपि की गयी।
- ८. संवत् १५५६ में ज्ञानभूषण के भाई आ, रत्नकीति के शिष्य इ. रत्नसागर

१ प्रशस्ति सग्रह, पृष्ठ स १४६।

२. ग्रन्थ सरूपा २६०, ज्ञास्त्र भण्डार ऋषभदेव ।

३ प्रश्य सरस्या २०४, सम्भवनाथ मन्दिर, उदयग्रर ।

४ भट्टारकीय शास्त्र भण्डार, अवमेर, प्रन्थ साम्या १२२ ।

४ प्रशस्ति सग्रह, पृष्ठ ७३।

६ सम्भवनाथ मन्दिर शास्त्र भण्डार उदयपुर, प्रन्थ संस्था २०६।

७, ग्रन्थ संख्या-११२ अग्रवात मन्दिर, उदयपुर ।

ने गल्धार मन्दर के पार्श्वनाथ चैत्वालय में पुष्पदस्य कृत यशोधरचरित्र की प्रतिलिपि करवायी थीं।

- संबत् १५५७ अवाइ बदी १४ के दिन क्षानभूषण के उपदेश से हैंबड जातीय श्री श्रेष्ठो जहता भागो पीचू ने महेक्बर कवि द्वारा विरक्ति छन्दमेदप्रकाश की प्रतिलिपि करवायी।
- संवत् १५५८ में म. बिनदास द्वारा रिवत हरिवश पुराण की प्रति इन्ही के प्रमुख शिष्य विजयकीति को देउल ग्राम में मेंट दी गयी।

ज्ञानभूषण के पश्चात् होनेवाले कितने ही विद्वानों ने इनका आदरपूर्वक स्मरण किया। मट्टारक शुभ्यक्त की दृष्टि में स्थायकास्त्र के पारंगत बिद्वान् ये एवं उन्होंने अनेक शास्त्रामों में विकास प्राप्त की थी। एकलमूषण ने इन्हें ज्ञान के विभूषिय एवं पार्थवरपूर्ण करणावा है तथा इन्हें सकलकीर्ति की परस्परा में होनेवाले मट्टारकों में सर्व के समान कहा है।

ज्ञानमूषण की मृत्यु संवत् १५६० के बाद किसी समय हुई होगी ऐसा विद्वानों का अभिमत है।

१. प्रशस्ति सम्रह, प. ३८६।

२ प्रत्य संख्या २८ अवनात मन्दिर, उदयपर ।

३, ग्रम्थ संख्या २४७, ब्रास्त्र भण्डार, उदयपुर ।

# भट्टारक विजयकीतिं

[ सैवत् १५५७ से १५७३ तक ]

रैं भवी शतान्यों में महारक्त सकलकोति ने गुबरात एवं राजस्थान में अपने स्वागमय एवं विद्यान्यों जीवन से महारक्त स्वाम के प्रति जनता की गहरी जास्वा प्रान्त करते में महार्ग्त सफलता प्रान्त को सी । उनके प्रकार हनके सी सुर्योच्य सिक्स एवं प्रशिष्य महारक प्रति में महार्ग्त सफलता प्रान्त करते में महारक प्रति एवं महारक जानमूच्य ने उसकी नीव को और भी दृढ़ करने में अपना योग दिया। जनता ने इन सायुकों का हार्षिक स्वाग्त किया और उन्हें अपने मार्गदर्शन एवं धर्मगृढ़ के रूप में स्वीकार किया। समाज में होनेवाले प्रत्येक धार्मिक एवं सास्कृतिक तथा माहित्यक समारोहों में इनसे प्राम्य किया जाने नमा तथा प्रवान सो एवं सम्ब प्रति होत्रों में इनसे नत्त्र होता मानित्या गया। इन महुर्गद्धों के विहार के अवसर एवं धार्मिक अनता हारा इनका अपूर्व स्वागत किया गया। और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग देवर उनके महत्त्व को जन माधारण के सामने रखा जाता। ये महुरक भी जनता के अधिक से स्विध प्रिय बनने का प्रयाद करत थे। ये अपने सम्पूर्ण जीवन नो समान एक सस्व हित्त को सेवा म लगाते और अस्ययन, अध्यान्य प्रति प्रति नती होरा देश में एक नया। उत्साहयह बातावरण पैदा करते।

विजयकीति ऐसे ही भट्टारक में जिनके बार में अभी बहुत कम लिखा गया है। ये भट्टारक झानभूषण के शिष्य में और उनके एक्कात् महारक सकलकीति द्वारा प्रतिष्ठा-पित भट्टारक गानभूषण के शिष्य में और उनके समकालोन एवं बाद में होनेबाले कितने ही बिद्धाना ने अपनी ग्रन्थ प्रशस्तियों में इनका आदर-आव में स्मरण किया है। इनके प्रमुख शिष्य भट्टारक गुनवन्द्र में तो इनकी अत्यिक प्रशस्ता की है और इनके सम्बन्ध में कुछ स्वतन्त्र गीत भी लिखे हैं। विजयभीति अपने समय के समर्थ भट्टारक ये। उनकी प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता क्यांभी अच्छी थी। यही बात है कि ज्ञानभूषण ने उन्हें अपना पट्टाधिकारी स्वीकृत किया और अपने ही समक्ष उन्हें भट्टारक पद देकर स्वय साहित्य सेवा में छम गये।

विजयकीति के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं केकिन प्रस्टारक शुभवन्द्र के विभिन्न गीतों के ब्राचार पर में शरीर से कामदेव के समान सुन्दर थे। इनके पिता का नाम साह गगा तथा माता का नाम कुझरि सा। साहा गंगा तनपं करत विनयं शुद्ध गुरु शुभ वंसह बात कुवरि मात, परमपर साक्षादि सुबुद्ध जी कीइ शुद्ध दक्षित तम । सुरतेवत पाय मारीत माय मिषत मतं ॥१०॥

--- सभवन्द्र इत गरसन्द्र सीत

बात्यकाल में ये अविक अध्ययन नहीं कर सके थे। लेकिन अट्टारक ज्ञानभूषण के सम्पर्क में आते ही इन्होन सिद्धान्त इन्य का गहरा अध्ययन किया। गोमट्रसार, लियसार, त्रिलोकसार आदि सेद्धान्तिक प्रन्यों के अतिरिक्त न्याया, काव्या, व्याकरण आदि के प्रत्यों का भी जच्छा लघ्ययन किया और समाज में अपनी दिहत्ता की अद्भुत साय ज्या ही।

> लब्बि सु गुमट्टसार सार बैकोक्य सनोहर। कर्कश तर्क वितर्व काक्य कमलाकर विषकर। श्री मूलस्थि विस्थात नर विवयकीति वाष्टित करण। जा चाँदसर ता लगी तथी वयह सुरि शमबन्द्र सरण।

इन्होंने जब सायुं जीवन में प्रवश किया तो में अपनी युवाबस्था के उत्कर्ष पर में। मुख्य तो पहले से ही में किन्तु भीवन ने उन्हें और भी निसार दिया था। इन्होंने सायुं बनत ही अपने जीवन को पृणत स्थितिक रूट किया और वामनाओ एवं षट्रहा अथनों से हूर हटकर में साथुं औवन की कठोर साथना में कम पये। में अपनी साथना म इतने तल्लीन हो गये कि देश-भर में इनके चरित्र की प्रदास होने लगी।

भर्टारक शुभवन्त्र ने इनकी सुन्दरता एवं सथम का एक रूपक गीत मे बहुत ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। रूपक गीत का सक्षिप्त निम्न प्रकार है—

जब कामदेव को भट्टारक विजयकीर्ति की सुन्दरता एव कामनाओ पर विजय का पता चला तो वह ईंध्यों से जल भून गया और क्रोधित होकर सन्त के सयम को विगाने का निक्षण किया।

> नाद एह बरि बिना रिग कोई नाबीमो। मूलसिंव पट्ट बंध विविह भावि भावीयो। तसह भैरी कील नाद बाद तेह उपप्रपे। भणि मार तेह नारि कवण बाज नीपन्नो।

कागदेव ने तत्काल देवांगनाओं को बुकाया और विजयकीर्ति के स्वयम को संग करने को आज्ञा दी। ठेकिन जब देवागनाओं ने विजयकीर्ति के बारे में सुना तो उन्हें कथापिक दुख हुवा और तन्त के पास जाने में कह अनुनव करने लगी। इस पर काम-देव ने उन्हें निमन बांबर्स के उत्पाहित किया—

वयण सुनि नव कामिणी दुख घरिह महत । कही विमासण मझहवी उवि वारयो रहि कत ॥१३॥ रे रे कामणि म करि सुँ दुंखह इन्द्र नरेन्द्र मगाव्या भिक्कह । हरि हर वंभिन कीया रंकह । लोय सब्ब मम बंसाहैं निसंकह ॥१४॥

इसके परवाल क्रीय, मान, मद एवं मिच्यात्व की सेना सडी की गयी। चारों और बसन्त ऋतु-वैद्या सुहालती ऋतु कर बी गयी विदयमें कीसल कुतु-कुतु करने लगी और प्रसर गृंबरने लगे। मेरी बजने लगी। इन सबने सन्त विवयकीर्ति के चारों और और प्रसर गृंबरने लगे। मेरी बजने लगी। इन सबने सन्त विवयकीर्ति के चारों और की मानाजात विद्याना उसका वर्षन कवि के स्वयों में पविष्-

> बाल्लंत खेलंत चालंत चावंत चूणंत धूजत हाक्कत पूरत मोडंत तुदंत मजंत खंजत मुक्कि मारत रंगेण । काडत जाणंत घावंत केंद्रत खम्मेण । जाणीय मार नमण रमण म तीतो । बोत्यावह निज वर्ज सकलं सुधीतो । रायं गणयत गयो बहु युद्ध कंती ॥१८॥

कामदेव को सेना आपस में मिल गयी। बाजे बजने लगे। कितने ही तीनक माचने लगे। बतुपबाण चलने लगे और भीषण नाद होने लगा। मिण्यात्व तो देखते ही दर गया और कहने लगा कि इस सन्त ने तो मिण्यात्वरूपों महान् विकार को पहले ही पी डाला है। इसके प्रधात् कुमित की बारी आपी लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। मोह को बेता भी शीघ ही भाग गयो। अन्त में स्वयं कामदेव ने कर्मस्थी नेना के साथ उसवर आक्रमण किया।

उथर विजयकीर्ति ब्यान में तस्कीन थे। उन्होंने धम, दम एवं यम के द्वारा कामदेर और उसके साथियों की एक भी नहीं चलने दी। जिससे मदनराज को उसी क्षण वहाँ से भागना पड़ा।

> झूटा झूट करीय तिहाँ लम्यालमयणराय तिहाँ तत्क्षण भग्गा । आगति यो मयणाधिय नासई, ज्ञान खडक मुनि बंतिहि प्रकासह ॥२७॥

इस प्रकार इस गीत में कुथबन्द्र ने विश्वयकीति के बरित्र की निर्मलता, ध्यान की गहनता एवं जान की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस गीत में उनके महान् भ्यक्तित की क्षलक मिलती है।

विजयकीर्ति के महान् व्यक्तिस्य की सभी परवर्ती कविया एवं भट्टारको ने प्रशसा की है। ब. कामराज ने उन्हें सुप्रवारक के का में स्मरण किया है। अट्टारक

र, विजयकीतियो भवन भट्टास्कोपविश्विन ॥धा

<sup>—</sup> जयकुमार पुरान

स्वकाश्रवण ने यशस्त्री, सहाकता, योवाजुलानिकारी जावि विधोवणों से करवी कीर्ति का स्वात विद्या है। 'युवन्तव तो करके प्रचान विक्य वे ही, उन्होंने अपनी प्राय: सभी इतियों में वनका उत्केख किया है। सेनिक परित्र में विद्यात, पुरुषमूर्ति वादि विधे-पणों से अपनी बढ़ांसीन व्यवस्था की है।

> स्रपति विजयकोतिः पृष्यमृतिः सुक्रीतिः वयमु च यतिराजो भूमिपैः स्पृष्टगदः । नयनलिनहिमोषु ज्ञानभूपस्य पट्टे विविवपरिवादि समये वज्यातः ॥

भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति एवं क्रक्सीचम्द्र चादवाडा में भी अपनी कृतियों में विजय-कीर्ति का निम्न शब्दों में उत्लेख किया है—

१. विजयकीति तस पटवारी, प्रगट्या परण संखकार रै।

## सांस्कृतिक सेवा

विजयकीति का समाज पर जबरदस्त प्रमाव होने के कारण समाज को गति-विषयों में उनका प्रमुख हाय रहता था। इनके महारक काल में कितनी ही प्रित्वव्यारें हुई। मन्दिरों का निर्माण एवं जीजाँदार किया गया। इनके बतिरिक्त सास्कृतिक कार्यक्रमों के सम्पादन में भी इनका गोशदान उत्केतनीय रहा। सर्वेपपण इन्होंने संवद्य १५५७-१५५० और उनके पावचात् संवत् १५६१, १५६५, १५६८, १५६८, वयों में सम्पन्न होनेवाली प्रतिष्ठाली में माय किया और जनता को मार्गदर्शन दिया। इन संवत्यों में प्रतिक्ठित मुत्तियां हुंगरपूर, जबनपुर जावि नगरों के मन्दिरों में मिलती है। संवत् १५६१ में इन्होंने सम्पन्दर्शन, प्रायक्तान एवं सम्पाक्तारित की महत्ता को प्रतिक्ठापित करने के किए रत्यनय की मृति को प्रतिक्ठापित किया।

### स्वर्णकाल

विजयकोति के जीवन का स्वर्णकाल संवत् १५५२ से १५७० तक का माना जा सकता है। इन १८ वर्षों में इन्होंने देश को एक नयी सास्कृतिक चेतना दी तथा अपने त्याग एवं तपस्वी जीवन से देश को आगे बढ़ाया। संवत् १५५७ में इन्हें

१ महारक श्रीविजवाविकीर्तिस्तवीयपर्टे वरसञ्चलि । महामना मोक्षमुखाभिजावी बधूव जैनावनी यार्च्यावः ॥ — उपवेकारसमाज

२ महारक सम्प्रदाय, पृष्ठ १४४। महारक विश्वयकीर्वि

महारक कर बनस्य मिल गया था। उस समय महारक झानबूयण बीवित वे क्योंकि उन्होंने संबत् १५६० में 'तरबाझन करीगारी' की रचना समम्ब को थी। विश्वसकीति ने सम्मतदाः स्वयं कोई कृति नहीं किखी। वे केवल अपने विहार एवं प्रवचन से ही मार्ग-दर्पात तेते रहे। प्रचारक की दृष्टि से उनका काफी क्रेंचा स्थान कन गया था बोर वे बहुत-से राजाओ द्वारा भी सम्मानित थे। वे शास्त्रावं एवं बाद-विवाद भी करते ये बीर अपने बकाट्य तकों से अपने विरोधियों से बच्छी टक्कर केते थे। जब वे बहुस करते तो श्रोतागण मन्त्रमुख हो जाते और उनकी तकों को सुनकर उनके झान की प्रसंसा किया करते। भट्टारक यूगवन्द्र ने अपने एक गीत में इनके सास्त्रार्थ का निम्न प्रकार वर्णन किया है—

वादीय नार विटव बादि मिनाल मद गवन । वादीय कुद कुदाल वादि आवय मन रंबन । बादि तिमिर हुट भूरि वारि नीर वह सुवाकर बादि विव्यक्त सीर वादि निगाण गुण सागर । बादीन विवृष्ट सरस्ति गिछ मुलस्ति दिगम्बर रह । कहिंद्र जानम्बण तो पट्टी में। विवयकीत वासी यतिवरह ॥५॥

इनके चरित्र, ज्ञान एवं संयम् के सम्बन्ध में इनके थिष्य शुभवन्द्र ने कितने ही पद्य लिखे हैं उनमें से कुछ का रसास्वादन कीजिए—

सुरतर सम भर सारखंद सहित नरणवय ।
समयसार का सार हंत भर विषेव विभाग ।
दश पत शुभ मुख करवा कस्तव पतिनायक
ज्ञान दान निमान अप चातक करवायक ।
कमनीव मृति सुन्दर सुकर प्रमा शर्म करवाय कर
जय विश्वयक्ति सुरीश कर श्री भी वर्डन सीका वर ॥७॥
विश्वद निसदद बादि चरन कुक गर भेगव ।
दुर्नय वनद समीर वीर वरित दश वक्त ।
पुन्य पंगीय सुनन्द वामीकर सुन्दर ।
स्कृति कीति विश्वात सुमीत सीमत सुभ संदर ।
श्री विश्वयक्तित हम् हित सारमित चारित चरा ।
श्री विश्वयक्तित सुरी हर नामरमित चारित चरा ।
श्री विश्वयक्तित सुरी व्यवर सी बर्डन पंक्षहर ॥८॥

१ य पुरुषो नुषमिक्तभैरवमहारेबेन्द्रमुरुखेनू व । षट्तकारमहासको विरम्गतिकांग्रवसम्बन्दमा ॥ भव्यानभोक्षमास्कर हुमकर संवारविचकेरकः । साञ्चानप्रोविकगारिकां तिसुनियो भट्टारकाधीस्कर ॥ — महरक सम्बन्धा १९ स १९४।

न्मप्टारक विवादकीर्ति के समय में वागवाड़ा वर्ष गीठनपुर की समाब दो कांतियों में विभक्त थी। 'विवादकीर्ति' बडवांचेनों के मुख्य कहकाने करे थे, हे वब वे वोतनपुर बावे तो विद्यान वायकों ने उनके शास्त्रायं करना चाहा केंकिन उनकी विद्यान के सामने वे नहीं कर रखे।'

#### जिह्य परस्वरा

विजयकीर्ति के कितने ही शिष्य थे। जनमें महारक शुभवण्ड, बृबराज, ब्र यशेषर आदि प्रमुख थे। बृबराज ने एक विजयकीर्ति शीत लिखा है, जियमें विजयकीर्ति के उज्जवन चरित्र की कार्याधिक प्रशता की गयी है। वे तिखाल के मर्मक से तथा चारित्र सम्प्रादे। वैं इनके एक जन्य विष्य ब्र यशेषर ने अपने कुछ पद्मों में विजय-कीर्ति का स्मरण किया है तथा एक स्वतन्त्र गीत में उनकी तपस्था, बिहता एवं प्रसिद्धि के बारे में जञ्जा परिचय दिया है। गीत का जनित्म भाग निम्म दकार है—

> अनेक राजा चलण सेवि मालवी मेबाड । गूजर सोटल किन्यू सहिषिक बनेक मड मूगाल । दशल मरहठ चीण कुकव प्रवि नाम मिछड़ । छन्नीत लखन कला बहुतरि बनेक विद्यारिषि । आगू बेद सिद्धान्त स्वाकरण मावि मबीयण सार । नाटक छन्य प्रमाण सुक्ति निज जपि नवकार ॥ स्वी काट्य सेवि कुल तिनुरे वती सरोमणि सार । स्वी निकयकीरति गिस्ड गणवर स्वी सम्बर्धर जयकार ॥१॥

उन्त गीत से जात होता है कि विजयकोति केवल जैन समाज द्वारा ही सम्मा-नित नहीं ये किन्तु वे मालवा, सेवाड, गुजरात, सोराष्ट्र, सिन्द, महाराष्ट्र एव कोकड़ प्रदेश के अनेक शासको द्वारा भी सम्मानित वे तथा जब कभी वे इन प्रदेशों में विहार करते वहाँ के सासको एव समाज द्वारा उनका शानदार स्वागत किया जाता था।

१ तिणि दिव बहिसाजनि सागबाहि सोतिनाधनि प्रतिष्ठा श्री विजयकोर्ति कीनी ।

वही भद्रारक पद्रावस्ति शास्त्र भण्डार, हंगरपुर ।

१ पूरा पर वैक्षित —सेलक बारा सम्पादिस रीजस्थान के बैन शास्त्र मण्डारों की प्रन्य सूची चतुर्थ भाग पुत्त १६६-६७।

क विजयकोति गीत रजिस्टर में ७, प सं ६०, महाबीर मबन, जयपुर s

## मद्वारक शुमचन्द्र

### [ संवत् ,१५७३ से १६१३ तक ]

शुभवन्द्र भट्टारक विवयकोति के शिष्य वे । वे वपने समय के प्रशिव्य भट्टारक, साहित्य-प्रेमी, पर्म-प्रवास्त्र एवं शास्त्रों के प्रवल बिदान् वे । अब वे भट्टारक वने वस समय भट्टारक सकरकोति, एवं उनके वट्ट शिष्य प्रवनकोति, प्रशिष्य ज्ञानमूषण पूर्व विवयकोति ने करनी सेवा विद्या एवं आस्कृतिक अभिरांच वे दलना अच्छा वालावरण बना लिया चा कि इन सन्त्रों के भित्र के नित्र मान में भी अपाय अद्या उत्पन्न हो चुकी ची । शुभवन्द्र ने मट्टारक ज्ञानमूषण एवं भट्टारक विवय-कीर्ति का शासन काल देखा चा । विवयकोति के तो लावके शिष्य ही नहीं वे किन्तु उनके शिष्यों में सबसे विवयक प्रतिकारमान भी थे । इसलिए विवयकोति की मृत्यु के पत्रवाद हुए हों हो उस समय के सबसे प्रतिच्यत एवं सम्मानित पर पर प्रतिकारित किया गया ।

हनका जनम संवत् १५३०-४० के मध्य कभी हुआ होगा। ये जब बालक के तमी से इनका इन अट्टालों से समर्थ हगाति हो गया। प्रारम्भ में इन्होंने अपना समय संस्कृत एवं प्रकृत भागों के बन्यों के पत्री में समाया। व्याकरण एक छन्यतास्त्र में निषुणता प्राप्त की जीर फिर भर्टरास्त्र जानमुष्यण एक भन्दरास्त्र मित्रपत्रीति के सामित्रमा में रहने कमें। भी जी. थी. बोहराषुरकर के मतानुसार से सकर १५७३ में भर्टरास्त्र कमें। और वे इसी पद पर सकत् १६६३ तक रहें। इस तरक् सुमस्त्रम में भर्टरास्त्र कमें। और वे इसी पद पर सकत् हुए ही असीत किया। बकाकारसम्प्र कमने बीत्रम का अधिक भाग भट्टास्त्र पद पर रहते हुए ही असीत किया। बकाकारसम्प्र को ईटर राज्या की गही पर हतने समय तक तम्मवत्र ये ही भट्टास्त रहें। एस्होने अपनी प्रिया पुर का मुख अक्षी तरक् समुद्रास्त्र ये ही भट्टास्त रहें। एस्होने अपनी प्रतिया पुर का मुख अक्षी तरक् सनुयान में सहार्यों से सामन को प्रवास स्वास प्रवास प्

महारक बनने के प्रधात इनकी कीर्ति चारों और व्याप्त हो बयी। राजस्थान के ब्रांतिरस्त इन्हें मुजरात, महाराष्ट्र, पंत्राव एवं उत्तर प्रदेश के बनेक सौव एवं नारारे के नियमक्य मिनने लगे। बनता इनके थीनुस्त हे चर्मिस्टेश चुनने को बचीर हो उठती स्पर्णिए ये बहाँ यो जाते अस्त्रजनों के पत्रक पावडे विष्ठ खाते। इनकी वाणी में

१. देखिए, भट्टारक सम्बदाय, , संख्या १६८।

#### विद्वसा

षुभवन्द्र शास्त्रों के पूर्व गमन थे। ये व्हागाथ कवि-चक्रवर्ती कहलाते थे। छह् भाषाओं में सम्भवत सहकृत, प्रकृत, अपभाग, हिन्दी गुबरती एव राजस्थानों भाषाएँ थी। ये त्रिविच विद्यापर ( शब्दागम, पुकरपामम एव परायता ) के जाता से। पहुंच-विक के अनुसार ये प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, पुष्प परीक्षा () परीक्षा-मुख, प्रमाण-निर्णय, न्यायसकरन्द, न्यायकुमुदवन्द्र, न्यायविनिश्चय, रक्षेक्साविक, राजस्वाविक, प्रमेय-कमक-मात्तंब्द, आसमीनाता, अप्टावहत्ती, चिन्दामिणमीमासा, विवरण वाबन्यति, तस्य कोमुदी आदि न्याय वन्यों के, वेनेन्द्र, शाकरायन, ऐन्द्र, पाणिनी, कालप आदि स्थाकरण सन्यों के, तेशेक्सपाद, गोम्मदुतार, जिन्दस्ता, अपपासार, त्रिकोकस्यप्रज्ञीत, सुविकृति, अध्यारसाय-सहस्त्री () और खन्दोककार आदि महारान्यों के पारणामी विद्यान् थे।

### शिष्य परम्परा

महारकों के सथ में कितने ही मुनि, बहाचारी, सान्त्रियों तथा विहान्-गथ रहा करते थे। इसलिए इनके सथ में भी कितने ही साथु थे जिनमें सकलभूषण, इ तैवराण, वर्णी संमयन्त्र, पुनारिकार्ति, थी मुचन साहि के नाम उनलेक्सीय है। सावार्य सकलभूषण ने जपने उपदेश रत्नामां में महारक युवचन्त्र का नाम बदे हो बादर के साव निया है और सपने आपको बनका शिष्प लिखने में गौरिय का अनुस्य किया है। यही नहीं करलक्ष्यूपरिय को तो शुनाबन्द्र ने सकलभूषण की सहायता से ही स्वास्त किया या। वर्णी आपाल ने इन्हें साध्वयपुराण की रचना में सहायता की थी विसका

१ देखिए, नायुरामको त्रेमी कृत -जैन साहित्य और इतिहास, पृ स ३८३।

उल्लेख शुभचन्द्र ने पाण्डवपुराणे की प्रशस्ति में सुन्दर ढंग से किया है।

महारक बीरचन्द्र ने अपनी कृति नेमिकुमारराय में शुभवन्द्र की विद्वत्ता, वन्तुस्वकला एवं ततस्या को वरयाधिक प्रशंता की है। विससे ऐसा लगता है कि शुभवन्द्र अपने समय के महारक शिरोमणि थे।

### प्रतिष्ठा समारोहों का संचालन

अन्य अट्टारको के समान इन्होंने भी कितनी ही प्रतिच्छा-समारोहों में भाग किया और वही होनेबाले प्रतिच्छा विधानों को सम्प्रक कराने में अपना पूर्ण गोग विधा। महारक गुनवन्द्र हारा प्रतिच्छित आज भी कितनी ही। मृतिबाँ उदयपुर, साद प्रतिच्छा आज भी कितनी ही। मृतिबाँ उदयपुर, साद प्रतिच्छा का साद मिदरों में विराजमान है। पंचावतों की और से ऐसे प्रतिच्छा सारारोहों में सम्मिलत होने के लिए इन्हें विधिवन्द्र निमन्त्रवन्त्र मिन्नते थे। और वे संब वहित प्रतिच्छाओं में आते तथा उपस्थित जनसमुदाय को बमोप्देश का पान कराते। ऐसे ही अवपरों पर ये अपने जियमों का कमी-कभी दीक्षा समारोह भी ममाते तिससे सापारण जनता भी सामु जीवन को और आकर्षित होती। सबत् १६०७ में इन्हों के उद्येश में पंचरमन्त्रों को मृति की स्थापना की बची थी। 3

इसी समय की प्रतिष्ठापित एक ११३ " $\times$ २०" अवशाहनावाली नन्दीभर द्वीप के बैद्यालयों की प्रतिस्ता जजार के जरुर के सन्दिर में विराजमान है। यह प्रतिष्ठा सालवाडा में स्थित जादिनाव के मन्दिर में महाराजाधिराज श्री आसकरण के सासन काल में हुई थी। इसी तरह सबत् १५८१ में इन्ही के उपदेश से हुँबड जातीम स्नावक साह हीरा राजु आदि ने प्रतिष्ठा महास्त्रव समक्ष करवाला था।  $^{2}$ 

- शिष्मस्तस्य समृद्धिबृद्धिविशदो यस्तर्कवेदीवरो, वैराप्यादिविश्विद्धिकृत्कनक श्रीपालवर्णी महात् । संशोध्यास्त्रिकुरक वरगुण सरवाण्डवानामिद तैनालेखि प्राणमर्थिनकर पूर्व वरे प्रस्तक ।
- १. मध्येन कमन काशकी महार स्त्रापण्ड सुरि । बागों हुए नर मोही जा, कुनती नाम दूरि इप हु कहता हुए कोति थे, जीहनी तोमां दिस्सी विसात नर गक मंजमी, दक्यी राम नरेस हु। म बहित गोर कि करी, जिजर देनों करने वा पर । सारस सीमेर्ड एवि मान निम्म कु गानी पर । इस करिहाती के पण्डमा नाम निम्म कु गानी पर । इस सर्वा मिहिता के पण्डमा नाम नम्म नाम ने मिरि विकास । सर्व मिहिता के पण्डमा कारी विकास । महार मान कर हिर्म की प्रमुख्य हमान । महार मान कर हिर्म की प्राप्त मान कर हिर्म की प्रमुख्य हमान । इस्वा मान ।
- सम्बद् १६०० वर्षे नेशास बदो २ पुरु श्री सुनसर्वे मा श्री शुमन्द्र गुरूपवेशाय हैंवड संस्थरवरा गोत्रो सा जिला।
- सन्तर्व (६८१ वर्ष पोष परो १२ कुछ भी मुत्रस्य सन्दरतामध्ये बताकाराणी अपी कृप्यकृत्यावारी-स्थि भ भी जानकृष तथाई भी भ विश्ववादित तथाई प्रहारक शी कुम्भन्द गुरूवदेशाय मृत्य बताति साह होरा भा.राज्य कुत सं तारा हि. प्रायों पोई तुत सं जाक मार्था होरा है ... भा नारा वे चा राज्यात भा विराक्ष के तुत तस्यकात निष्य वस्य ति।

## साहिरियक सेवा

कुमबन्द्र ज्ञान के सावर एवं जनेक विद्याओं में वारंग्य विद्वान है। वे वक्तूत्व-क्ला में युद्ध तथा आकर्षक व्यक्तित्ववाले सन्त वे। स्कृति को साहित्य सेवा अपने बीवन में की वो वह दिल्लास में स्वर्णासरों में लिखने योग्य है। वजने संब की व्यवस्था तथा वर्षोगियों एवं जारमधायना के अतिरिक्त जो भी समय बन्हें मिला उचका साहित्य-निर्माण में ही सदुपयोग किया गया। वे स्वयं बन्धों का निर्माण करते, सास्त्र मण्डारों की साहाल करते, अपने धिच्यों से प्रतिलिपियों करवाते तथा वन्द्र-बनह सास्त्रमार कीलेन की व्यवस्था कराते थे। वास्त्रव में ऐसे ही उन्तों के सत्त्रयास से भारतीय साहित्य सुरितत रह सका है।

पाण्डवपुराण इनकी संवत् १६०८ की कृति हैं। उस समय साहित्यक-कगत् में इनकी क्यांति ज्यानेक पर चौ । समाव में इनकी कृतियाँ जिय बन कुकी थी और उनका अध्योक प्रचार हो जुका था। संवत् १६०८ का जिन कृतियों को इन्होंने समात कर लिया था। उनमें (१) चन्द्रप्रम विराह (२) व्येषिक चरित्र (३) ओक्चर चरित्र (४) जन्द्रप्रम करित्र (३) ओक्चर चरित्र (४) जन्द्रप्रम करित्र (३) अक्चर चरित्र (४) जन्द्रप्रम करित्र (१) जन्द्रप्रम करित्र (१) जन्द्रप्रम विराह (१) जन्द्रप्रम विराह (१) निव्यक्त पूजा (१) सरक्ती पूजा (१०) विर्माणियों (११) कर्मदहन पूजा (१०) पार्वनाथ काव्य पंजिका (१३) पत्र उत्तरिक्षाम (१५) साध्यवन विदारण (१६) अध्यवन वर्षण्य (१७) जन्द्र निर्णय (१८) स्वक्य सम्मायन वृत्ति (१९) अच्याप्त तरिणी (२०) विन्यामणि प्राह्मत च्याप्तर (१२) अन्प्रम प्रमायन करित्र (१४) अध्यवन तरिणी (२०) विन्यामणि प्राह्मत च्याकरण (११) अन्प्रम प्रमायन के भाग उल्लेखनीय है। उक्त साहित्य भट्टारक गुजवन्द्र के कठोर परिव्यक्ष एवं स्थाप का फल है। इसके पश्चात् इन्होंने और भी इतियाँ जिल्ली । चस्कर दस्ताओं के अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाएँ हिन्दी में भी उपलब्ध होती है। लेकिन कवि ने पाष्ट्रप्त गुणम जनका कोई उल्लेख नही किया है। रास्त्रम के प्रायः सभी प्रमूप भव्यति विवार विवार विवार विवार है है वे निनन प्रकार है।

### संस्कृत रचनाएँ

| १. ऋषिमण्डल पूजा—राजस्थान के बैर | । शस्त्र भण्डारो की ग्रन्थसूची- |
|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | पंचम भाग, पृष्ठ संख्या ७८७      |
| २. अनन्त दत पूजा                 | ,, १००७                         |
| ३. अम्बिका कल्प                  | 258                             |
| ४. अष्टाद्भिका वतक्या            | ९८५                             |

२ विस्तृत प्रशस्ति के लिए वेलिए, हेलक द्वारा सम्पादित संप्रह, प्. सं. ७।

- ५. बष्टाह्मिका पूजा
- ६. अढाई दीप पना
- ७. करकण्डु चरित्र
- ८. कर्मदहन पूजा
- ९. कार्तिकेयानुष्टेक्षा टीका
- १०. गणधरवस्त्रय पूजा ११. गरावसी पना
- १२. चतुर्विशति पुजा
- १३ चन्द्रना चरित्र
- १४. चन्दनषष्टिवत पूजा
- १५ चन्द्रप्रभवस्त्रि
- ६७ पन्ध्रमसमादम
- १६. चरित्र शुद्धि विधान
- १७. चिन्तामणि पार्खनाय पूजा
- **१८.** जीवन्धर चरित्र
- १९. तेरह द्वीप पजा
- २०. तीन चौबीसी पूजा
  - २१. तीस चौबीसी पूजा
- २२. त्रिलोक पूजा
- २३. त्रेपनिकयागति
  - २४. नन्दीदबर पंक्ति पूजा
  - २५. पचकत्याणक पूजा २६. पंचगुणमाल पूजा
  - २७. पंचपरमेष्ठी पजा
  - २८ पल्यवतोद्यापन
  - २९. पाण्डवपुराण
- ३०. पार्श्वनाथ काव्य पत्रिका
- ३१. प्राकृत लक्षण टीका
- ३२ पुष्पाजित्रत पूजा
- ३३. प्रद्युम्न चरित
- ३४. बारह सौ चौतीस व्रत पूजा
- ३५. लघुसिद्ध चक्र पूजा
- ३६. बृहद् सिद्ध पूजा
- ३७. श्रेणिकचरित्र ३८. समयसार टीका
- . . . .

३९, सहस्रगृथितपृका ४०, सुमाविद्यार्थेय

### हिन्दी रचनाएँ

१. तत्त्वसार कवा ५. नेमिनाय छन्द २. दान छन्द ६. विवयकीति छन्द २. वृद छन्द ७. बण्टाह्निका गीत

४. महाबीर छन्द

उक्त सूची के बाधार पर निम्न सच्य निकाले वा सकते हैं-

- १. कारिकेबानुप्रेसा टीका, सञ्जन चित्त वस्तम्य, अस्विका करप, यमचर बक्रब पूजा, चन्यनपरित्वपुजा, तेरह्वीय पूजा, पंच कत्याणक पूजा, पुष्पाजिक वत पूजा, सार्वद्रस्थीप पूजा एवं सिद्धचक पूजा आदि संवत् १६०८ के परचात् अर्थात् पाण्डवपुराण के बाद की क्रियों हैं ।
- सद्बृतिशालिनी, सरस्वती पूजा, संशय-बदन-विदारण, अपशब्दसम्बन, तत्विनर्गय, स्वरूपसम्बोधनवृत्ति एवं अंगप्रशत्व आदि प्रन्य अभी तक राजस्थान के किसी भण्डार में उपलब्ध नहीं हो सके हैं।
- ३. हिन्दी रचनाओं का कवि द्वारा उस्लेख नहीं किया जाना इन रचनाओं का विधेष महत्व की कृतियाँ नहीं होना बदलाया जाता है क्योंकि गुरु छन्द एवं विवयकीति छन्द तो कवि की उस समय की रचनाएँ मासूम पदती हैं जब विवयकीति का यस उस्लेष र या।

इस प्रकार प्रट्रारक युध्यन्त्र १६-१७वीं सताब्दी के यदास्त्री प्रट्रारक वे जिनकी कीति एवं प्रवंसा में जितना भी कहा वाये बही जरूर होगा। ये साहित्य के करप्युका ये जिससे जिसने जिस प्रकार का साहित्य गोगा वही उसे फिल थया। ये सरफ स्थानी एवं व्यूप्तप्रमति सन्त थे। यक्तनती के सिर इनके पास जाते ही स्वतः ही ध्वा से सुक जाते थे। सकत्वनी के सम्प्रदाय के प्रट्रारकों में इतना जिथक साहित्यो-पासक प्रट्रारक कभी नहीं हुन्ना। यब वे कही विहार करते तो। सरस्त्री स्वयं उत्पर पूण बकेरती थी। मायण करते तथय ऐसा प्रतीत होता था मानो दूसरे गणवर ही बोल रहे हों।

### १. करकण्ड् चरित्र

करकष्यु राजा का जीवन इस काव्य की मुक्त कवावस्तु है। यह एक प्रवस्त काव्य हैं जिसमें १५ सर्ग हैं। इसकी रचना संबत् १६६१ में जवालपुर में समास हुई यी। उस नगर के बादिनाच चैरवालय में कवि ने इसकी रचना की। सकतन्त्रवस्त्र जी इस रचना में सहायक ये शुमचन्द्र के प्रमुख शिष्य वे और उनकी कृत्य के परचार् सकलमूषण को ही मेट्टारक पर पर सुखोनित किया गया.बा । रचना पठनीय एवं सुन्दर है।

### २. अध्यात्मतरंगिणी

आचार्य कुन्दकुन्द का समयसार अध्यात्म विषय का ब्रद्धाः प्रम्य माना जाता है। जिस पर संस्कृत एवं हिन्दी में कितनी हो टीकाएँ उपलब्ध होती है। अध्यादम-तर्रिमणी सन्त १५७३ की रचना है जो आचार्य अमृतचन्द्र के समयसार के कल्छो पर आधारित है। यह रचना कि की प्रारम्भिक रचनाओं में ते हैं। ग्रन्य की माधा मिल्क एवं समयसहल है। वेकिन विषय का अच्छा प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्य का एक पर देशिए-

जयसु जितिषपक्षः पालिताशेषशिष्यो विदितिनिजस्वतत्त्वश्चोदितानेकसत्त्वः । अमृतविधुयतीयाः कुन्दकुन्दो गणेशः श्वतस्त्रिनविवादः स्यादिवादः।धवादः ॥

इसकी एक प्रति कामा के शास्त्र भण्डार में संप्रद्वीत है। प्रति १०" ४ ४ १ भाकार की है तथा जिसमे १३० पत्र है। यह प्रति संवत् १७९५ पीच वदी १ शनिवार की लिखी हुई है।

## ३. कार्तिकेयानुश्रेक्षा टीका

प्रश्नुत भाषा में निबद्ध स्वामी कार्तिकेय की 'बारस अणुपेस्का' एक प्रमिद्ध इति हैं। इसमें आध्यात्मिक रस कू-कू-कूटक परा हुआ है। तथा संवार को बारतिकता का अच्छा विषया मिलता है। इसी इति की सस्कृत दीका भहारक प्रश्नवन्त्र में लिखी विसरी इसके करप्यान, मनन एवं चिन्तन का समाज में और भी अधिक प्रचार हुआ। इस पम्य की लोकप्रिय बनाने में इस टीका को भी काफी अथ रहा। टीका करने में इन्हें अपने शिष्य सुमर्तिकोति से सहायता मिली विस्का इस्होने बन्म प्रशन्ति में सामार वरलेख किया है। प्रान्य रचना के समय किंवि हिसार (हिस्साणा) नगर में ये और इसे इन्होंने स्वत्य १९०० मान वृदी ११ के दिन समास की सी। '

बन्ती विच्य परम्परा में सबसे अधिक ध्यून्यकारित एवं विच्य वर्गी तीमनन्त्र के सामह हे सससी टीका किसी वर्गी को 'टीका सरक एवं सुन्दर है तथा गायाओं के भागों को ऐसी व्यावस्था अन्यत्र मिलना कठिन है। ग्रन्थ में १२ अधिकार है। प्रत्येक अधिकार में एक-एक प्रावमा का वर्षण है।

### ४. जीवन्धर चरित्र

यह इनका प्रबन्ध काम्य है जिसमें जीवन्यर के जीवन पर विस्तृत प्रकाश हाला गया है। काष्य में १३ समें हैं। किंव ने जीवन्यर के जीवन को धर्मक्या के नाम से सम्बीधित किया है। इसको प्यना संवत् १६०३ में आपात हुई थी। इस समय प्राप्तवन्द्र किसी नवीन नयर में विहार कर रहे थे। नगर में चन्द्रप्रम जिनालय था और उसी में एक समारोह के साथ इस काम्य की समाप्ति की थी।

### ५. चन्द्रप्रभ चरित्र

चन्द्रप्रभ जाठवें तीर्यकर थे। इन्हीं के पायन चरित्र का कवि ने इस काव्य के १२ समों में वर्णन किया है। काव्य के अन्त में किंव ने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए जिला है कि न तो वह छन्द अलंकारों से परिचित्र हैं और न काव्य-सामन के नियमों में पारंगत है। उसने ने प्रमुक्त व्याकरण पढ़ा है, न कलाए एवं शाकटायन व्याकरण देखी है। उसने निलोकसार एवं शोमपटासर-जैसे महान् यन्यों का अव्ययन भी नहीं किया है। किन्तु रचना अनिकश्च की गयी है।

## ६. चन्दना चरित्र

यह एक क्या काव्य है जिसमें चन्दना के पावन एव उज्ज्वल जीवन का वर्णन किया गया है। इसके निर्माण के लिए किउने ही शास्त्री एवं पुराणों का अध्ययन करना पड़ा था। एक महिला के जीवन को असमें लोनेबाला यह सम्भवतः प्रवम काव्य है। काव्य में पीच पाईं। रचना साधारणतः अच्छी है तथा पढ़ने योग्य है। इसकी रचना बागर प्रदेश के हैंगरपुर नगर में हुई थी।

# हिन्दी कृतियाँ

## १. महावीर छन्द

यह महाबीर स्वामी के स्तवन के रूप में है। पूरे स्तवन में २७ पद्य हैं। स्तवन की भाषा संस्कृत-प्रभावित है तथा काव्यत्व पूर्ण है। बादि और अस्तिम भाग देखिए---

१ वर्णी श्रीशीमवन्त्रेण विनयेन कृतप्रार्थंना । ग्रुभवन्द्र-गुरो स्वामित कुरु टीको ननोहराय ॥(॥

र श्रीमद्र विक्रम-भूपते बस्टूहत हैते शते सन्तह वेदैन्यू नतरे समे शूभतरेऽपि मासे वरे च सुचौ।

बारे गोज्यतिके त्रयोदशतिथी सम्मूतने पसने • श्री चन्द्रप्रभागिन वे विश्वितं चेट स्था तोष्यतः ॥७॥

#### आदि भाग

प्रणमीय वीर बिनुह जन रे जण, सदमई मान सहाभय संजन । गुण गण वर्णन करीय बसाणु, यतो जल योगीय जीवन जाणु ॥ मेह गेह गुह देश विदेहह, कुंडल्यूर वर पृह्वि सुदेहह । सिद्धि वृद्धि वर्डक सिद्धारय, नरब र पृज्जि नरपति सारय ॥

### अस्तिम भाग

सिद्धारम मृत सिद्धि बृद्धि बाछित बरदायक, प्रियकारिणी वर वृत्र सन्तदृश्तोन्नत कायक। द्वासाति वर वर्ष आयु मिहाकसु मेडित, बामीकर वर वर्ण शरण गीतम यती मंडित। गर्भ दोण दूषण रहित सुद्ध मार्ग कस्याण करण, 'धामबन्द्र' प्रिरि सेवत सदा पहित पार पक्त हरण॥

### २. विजयकीति छन्द

यह किय की ऐतिहासिक कृति है। किय द्वारा जिसमें अपने गृक्ष 'अट्टारक विजयकीति' की प्रशंसा में उक्त छन्द लिखा गया है। इसमें २९ पदा हैं—जिसमें अट्टारक विजयकीति को कामदेव ने किस प्रकार पराजित करना चाहा और उसमें उसे स्वय को किस प्रकार मुँह की खानी पड़ी इसका अच्छा वर्णन दे रखा है। जैन साहित्य में ऐसी बहुत कम कृतियों है जिनमें किसी एक सन्त के जीवन पर कोई रूपक काव्य लिखा गया हो।

रूपक काव्य की आपा एवं वर्णन ग्रांकी दोनों ही अच्छी है। इसके नायक हैं 'भट्टारक विजयकार्ति' जोर प्रतिनायक कामदेव हैं। मत्तर, मद, माया, सप्तव्यसन आदि कामदेव की सेना के सैनिक ये तथा क्रोच, मान, साया और लोभ उसकी सेना के नायक ये। 'भट्टारक विजयकार्ति' कब पबरानेवाले ये, उन्होंने ग्राम, दम एवं यम की तथा को उनते निव्य दिया। जीवन में ग्रालिक महावत उनके अंगरक्षक ये तब फिर किसका साहावत ग्रानों जे उन्हें पराजित कर सकता था। अन्त में इस लवाई में कामदेव बुरो तरह पराजित हुआ और उसे वहां से आगना पढ़ा—

भागो रे मयण जाई अनंग वेगि रे बाई। वितिर मनर माहि मुकरे ठाम। रीति र पायरि लागी मुनि काहने वर मागी, दुखि र काटि र जागी जांपई नाम।। मयण नाम र फेडी आपणी सेना रे तेडी, आयड ज्यानती रेडी यतीय वरो।

## श्री विजयकीर्ति यति अभिनवी गछपति पुरव प्रकट कीनि मुकनिकरो ॥२८॥

### ३. गृह छन्द

यह भी ऐतिहासिक छन्द है जिसमें 'भट्टारक विजयकीति' का गुणानुबाद किया गया है। इस छन्द से विजयकीति के माता-पिता कुँजारि एवं गगासहाय के नामो का प्रथम बार परिचय मिछता है। छन्द में ११ पद्य है।

## ४. नेमिनाथ छन्द

२५ पर्यों में निबद्ध इस छन्द में भगवान् नेमिनाय के पावन जीवन का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा भी संस्कृतनिष्ठ है। विवाह में किस प्रकार आमूषणों एवं बायतन्त्रों के शब्द हो रहे थे—इसका एक वर्णन देखिए—

तिहा तट तटई तह छीय ना दिन वलीय भेद भंभा बलाई भकारि किंद सिहित चूंगी भेर नादद एजड़ है। भक्त रिक्ट सिहित चूंगी भेर नादद एजड़ है। स्वाध मार्चित केंद्र सिहित चूंगी सिहित है। सिहत है। सिहित है। सिहित है। सिहत ह

### ५ दान छन्दे :

यह एक लघु पद है, जिसमे क्रुपणता की निन्दा की प्रशंसा की गयी है। इसमे केवल २ पद्य है।

उक्त सभी पाँची कृतियाँ दिगम्बर जैन मन्दिर, पाटोदी, जयपुर के शास्त्र भण्डार के एक गटके में संप्रहीत हैं।

### ६ तत्त्वसार दूहाः

'तत्त्वसार दूहा' की एक प्रति कुछ समय पूर्व बयपुर के टोलियों के मन्तिर के साहत पण्डार में उपलब्ध हुई बी । रचना में बैन सिद्धान्त के अनुसार सात तत्त्वों का वर्णन किया गया है। इसिल्य यह एक सैद्धान्तिक रचना है। तत्त्वों के व्यतिरक्त साधारण जनता की समझ में वा सक्तेवाले बच्च कितने ही विधयों को काचि ने वधनी इस रचना में लिया है। १६वी शताब्दी में ऐसी रचनाओं के व्यत्तित्व से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दी नाथा का वच्छा प्रचलन था। तथा काव्य, कथाचरित, कागु, देलि आदि काव्यात्मक विषयो के अतिरिक्त सैद्धान्तिक विषयों पर भी रचनाएँ प्रारम्भ को सबी थी।

े तरबसार दूहां में ९१ दोहे एवं बीचाई हैं। माथा पर गुजराती का प्रमाब स्पष्ट दृष्टिगोबर होता है, क्योंकि मट्टारक गुजराज का गुजरात से पर्याप्त सम्पक्त या। यह रचना 'दुलहां नामक श्रावक के जनुरोध से लिखी ययी थी। कवि ने उसके नाम का कितने ही पर्यों में उल्लेख किया है—

रोग रहित संगति मुखी र, सम्मदा पूरण ठाण । धर्म बृद्धि मा गुढ़देही , 'हुत्हा' अनुक्रमि जाण ॥९॥ तत्त्वो का वर्षन करता हुजा कवि कहता है कि जिनेन्द्र हो एक परमात्या है और उनकी वाणी ही निदान्त्र है। जीवादि सात तत्त्वो पर श्रद्धान करना ही सच्चा

देव एक जिनदेव रे, जागम जिन सिद्धान्त । तत्व जीवादिक सदहण, होर्ड सम्भत अभ्रान्त ॥१७॥ मोक्ष तत्त्व का वर्गन करते हुए कि ने कहा है— कर्म कठक विकरतो रे. नि.चीर होयि नाश।

मोक्ष तत्व श्री जिनकही, वाणवा भानु अस्यास ॥२६॥ आत्मा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि किसी की आत्मा उच्च अववा नीच नहीं है, कमों के कारण ही उसे उच्च एवं नीच को सज्ञा दी बाती हूँ और बाह्यण, सर्विय, वैस्य एव शूद के नाम से सम्बोधिन किया बाता है। आत्मा तो राजा है—बह शूद कैसे हो सकती हैं।

उच्च नीच निंव अप्पा हृषि, कर्म कलंक तची की तु सीई। अपण शतिम बैस्प न शह, अप्पा राजा निंद होय शुन्न ॥७॥ आसाम की प्रदोश में कहिने वालों भी लिखा है— अप्पा घनी निवं नींव निर्वम्न, निंद दुर्बंक निंव अप्पा घम। मूर्च हुर्प डेव निवंते जीत, निंव हुर्बो निंद दुर्बी मतीब ॥७१॥ मुस्स अनन्त बल वली, रे अनन्त चतुष्ट्य ठाम। इन्दिय रहित मनी रहित, यह चिदानन्द नाम ॥७०॥

#### रचना काल

कवि ने अपनी यह रचना कब समाप्त की थी—हसका उसने कोई उस्लेख नही किया है, लेकिन सम्भवतः ये रचनाएँ उनके प्रारम्भिक चीवन की रचनाएँ रही हों। इसलिए इन्हें सोलहुनी बताब्दी के बन्तिम चरण की रचना मानना ही उचित होगा।

सम्यग्दर्शन है।

# मद्वारक रत्नकीति

## [ संवत् १६०० से १६५६ तक ]

वह विक्रमीय १७वी शताब्दी का समय था । मारत में बादशाह अकवर का सासन होने से अपेशाकृत शानित थी किन्तु बागड एवं मेबाड प्रदेश में राजपूर्ती एवं मूनत होने से अपेशाकृत शानित थी किन्तु बागड एवं मेबाड प्रदेश में राजपूर्ती एवं मूनत होने से अपेशाकृत शानित के ने कि की आने का स्था बना रहता था । केकिन बागड प्रदेश में स्टारक सकलकीति ने १४वी शताब्दी में वर्ग प्रचार तथा शाहित्व प्रचार को जी लहुर फैलायों थी बहु अपनी चरत शीमा पर थी। भट्टारक, मूनियों, साधुओं, बहावारियों एव स्त्री सन्तों का विहार होता रहता था एवं ने अपने सुदुर्थों द्वारा जनामत को पतित किया करते थे। मुहस्थों में उनके महित बनाय करते थे। मुहस्थों में उनके महित बनाय करते थे नहीं जनता अपनी पलके विश्वान की तैयार रहती थी। ऐसे ही समय में घोषा नगर के हुवड जातीय अपेश देशीस के पाकर कुली नहीं समयों। अन्यास्थव पर नगर में विश्व कहात के युक्त शक्त को पाकर कुली नहीं समयों। अन्यास्थव पर नगर में विश्व कहात के अपन किस ने पाकर कुली नहीं समयों। अन्यास्थव पर नगर में विश्व कहात के अवत किसे से यो । बहु बालक बड़ा होनहार था, वचपन में उत बालक को किस नाम से पुकारा जाता था इसका कही उत्लेख नहीं निल्ला।

# जीवन एवं कार्यं

बड़े होने पर वह बाज विद्याध्यान करने जगा तथा बांडे ही समय में उसने प्राष्ठत एवं संस्कृत प्रत्यो का नहरा क्रम्यान कर लिया। एक दिन व्यक्तमात् ही उसका प्रत्यात क्रम्यान हो हो तथा। प्रत्यात क्रम्यान ही वह वे प्रत्याक प्रत्यात क्रम्यान हो वह वे प्रत्याक हुए एव उसकी विद्यात एवं वाश्वाद्यात क्रम्याकर , ज्योतिक एवं बागूवेंद आदि विश्यो के प्रत्या का क्रम्यान हो वह विद्यात , क्राष्ट्र, व्यावस्था , ज्योतिक एवं बागूवेंद आदि विश्यो के प्रत्या का क्रम्यान कराया। वह अनुस्त्र मित चा इस्तिए शीझ ही उसने उनगर क्रम्यान क्राया। वह अनुस्त्र मित चा इस्तिए शीझ ही उसने उनगर क्रम्यान एवं व्यवस्थान एवं व्यवस्थान प्रत्यात क्रम्यन स्त्रात हो के क्षाद वस्त्रमति ने उन्ने क्ष्यान एवं विद्या वीषित कर दिया। २२ ठवणो एवं ७२ ककाओ से सम्पन्न दिवान युवक को कीन

हुंबड व से विबुध विस्थात रे, मात सेरेजतचे देवीदास तातरे। कुँबर कतानिधि कोमब काय रे,

पर पूजो प्रेम पातक प्रवास रै।

क्षपना शिष्य बनाना नहीं जाहेगा। संबत् १६४३ में एक विशेष समारोह के साथ उसका महाभिषेक कर दिया गया और उसका नाम रत्नकीति रखा गया। इस पर पर वे संबत् १६६६ तक रहे। जत. इनका काठ जनुषानतः संबत् १६०० से १६५६ तक माना जा सकता है।

सन्त रत्नकीति उस समय पूर्ण गुवा थे। उनकी सुन्दरता देखते ही बनती थी। बब वे सर्प-प्वार के लिए बिहार करते तो उनके ब्रमुप्प सौन्दर्य एवं विद्वत्ता से सभी मुग्प हो जाते थे। तत्कालीन विद्वान् गणेश कवि ने सट्टारक रत्नकीति की प्रशंसा करते हण लिखा है—

> अरष प्रशि सम सोहे गुम भास्त रे। बदन कमल शुम नयन विशाल रे। दशन दाडिम सम रसना रसाल रे। अथर विवीक्तल विजित प्रवाल रे। कर कम्बूसम रेला त्य राजे रे। कर किसमिया सम नक्ष ब्रोड काज रे।।

वे जहाँ भी विहार करते सुन्दरियाँ उनके स्वागत में विविच संगल गीत गातो । ऐसे ही अवसर पर गाये हुए गीत का एक भाग देखिए—

> कमल वदन करुणालय कहीये, कनक वरण सोहे कान्त मोरी सहीय रे। कजल दल लोचन पापना मोचन, कलाकार प्रगटी विख्यात मोरी सहीय रे।।

बलसाड नगर में समयति मस्लिदास ने जो विशाल प्रतिष्ठा करवायी थी वह रतनकीति के उपरेश से ही सम्पन हुई थी । मस्लिदास हुँबढ जाति के श्रावक से तथा अपार सम्पत्ति के स्वामी से । इस प्रतिष्ठा में सन्त रत्नकीति अपने सथ सहित सम्मिनिट हुए से तथा एक विशाल जरुयात्रा हुई थी विसका बिस्तुत वर्णन तत्कालीन कवि जयसागर ने अपने एक गीत से किया है—

> जलवात्रा जुगते जाय, त्याहा माननी मंगल गाय । संघपति मल्लिदाम सोहल्त, सम्बेण मोहणदे कन्त । सारी ग्रृंगार सोलमु सार, मन षरयो हरषा बपार । च्याला जलयात्रा काजे बाजित बहु विद्य बाजे ।

अभवनन्द पाटे उदयो दिनकर, पच महानत घारो । सास्त्र विधाना प्रशास ए ओ, सो वर्क विचार ति सारा । सास्त्र विधाना प्रशास ए ओ, सो वर्क विचार । साहा देवदास केरो हुत तुस्त्रस सेन्यर ते ज्वारारी । मनेश कहें तन्हा बन्दो रे, भविषण कुमित कुसम निवारी ।।१३

बर ढोल निशान नफेरी, दह पढ़ी दसाम सुमेरी । समाई सरूपा साव, सस्करी कशाल सुनाद । बन्यूक निशाम न फाट, बोले, निरद बहु विच नाट । पाठली चामर सुम डन, पबनामिनी नाचे विचित्र । पाट चुनवी कृष्य सीहाले, चन्द्राननी बोडीने आवे ।

### जिल्य-परिवार

रत्नकीति के कितने ही शिष्य थे। वे सभी विदान एवं साहित्य-प्रेमी थे। इनके शिष्यों की कितनी ही कविताएँ उपलब्ध हो चुकी है। इनमें कुमुदबन्त, गणेश, जयसागर एवं राधव के नाम विधेपत. उस्केखनीय है। कुमुदबन्द्र को संबद १६५६ में इन्होंने अपने पट्ट पर विठ्याया। ये अपने समय के समय प्रवास एवं साहित्य सेवी ये वे इनके द्वारा पितत पद, गीत एवं समय दनगएँ उपलब्ध से चुकी हैं। कुमुदबन्द्र में वे अपनी प्राय प्रत्येक रचना में बचने गुरू रत्नकीति का स्मरण किया है। कवि गणेश ने भी इनके स्ववन में बहुत से पट किया है — एक वर्षण पित्र प्

बदने चन्द हरावयो शीखने जीत्यो बनंग । मुन्दर नयणा नीरखामें, जाजा मीन कुरेंग । जुगल अवण बुग सोमतारे नाह्या सुकड़ी चंच । अघर अरुण रेंगे जीयमा, दन्त मुक्त रूपण चं जुबना जतीणी जाणे सखी रे, अनोपस अमृत वेल । प्रीवा कम्बू कोमलरों रे, उसत गुवनी वेल ।

इसी प्रकार इनके एक शिष्य रावव ने इनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे लान मलिक द्वारा सम्मानित भी किये गये थे—

> लक्षण बत्तीस सक्छ अगि बहोत्तरि स्नान मलिक दिये मान जी।

## कवि के रूप में

रलकीति को अपने समय का एक बच्छा कवि कहा वा सकता है। जमी दक इनके १६ पर प्राप्त हो चुके हैं। परों के अध्ययन से आद होता है कि वे सन्त होते हुए भी रिक्ति कवि की। बदा इनके बची का विकास मुक्तार नेमिनाब का विवह रहा है। राजुन की तब्धन से ये बहुत परिचित्त के। किसी भी बहुने राजुन नेमि का वर्षक करना पहली थीं। राजुन बहुत चाहती थीं कि वे ( बचन ) नेमि के आगमन का इन्पडार न करें लेकिन जोसा मना करने पर भी गयन उनके आगमन की बाट जोहाना नहीं छोडते— बरज्यो न माने नयन निठोर।
सुमिरि सुमिरि नुन मथे सबल बन, जमेंगी बके मित कोर ॥१॥
संबल बपन रहत नहिं रोके, न मानत चू निहोर।
नित उठि बाहत मिरि को मारन, जेहिं विक्ष बन्द बकोर॥बरज्यो ॥२॥
तन मन धन योवन नही सावत, रवनी न सावत मोर।
रानकोरित प्रम बेगो मिलो, तम मेरे मन के चौर॥३॥ बरज्यो।

एक बन्य पर में राजुल कहती है कि नीम ने पशुबों की पुकार तो सुन की लेकिन उसकी पुकार क्यों नहीं सुनी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे दूसरों का दर्द जानते ही नहीं हैं—

सक्ती री नीम न जानी भीर।
बहोत दिवाजे बाये मेरे बिर, संग लेई हलघर बीर ॥१॥ सखी री।
नीम मुख निरखी हरवी मनमूँ, अब तो होद मन घीर।
तामे पृख पुकार मुनी करी, गयो गिरिवर के तीर ॥२॥ सखी री।
बन्दवरनी पोकारती बारती, मण्डन हार उर बीर।
उत्तकीरति अम भये पैरामी, राजल विच कियो धीर।॥३॥ सखी री।

एक पद में राजुल अपनी सिश्वयों से जीम से मिलाने की प्रार्थना करती है। वह कहती है कि निम के बिना सौकन, बन्दन, बन्द्रमा ये सभी सीके रूपते हैं। माता-पिता, सीवियों एवं राजि सभी दुन उत्पन्न करनेवाली है। इन्ही आयों को रत्नकीति के एक पद में वैशिय!—

> सिंख ! को मिलावे नेम निरंदा । ता बिन तन मन योवन रकत है, चार चन्दन बरु चन्दा ॥१॥ सिंब । कानन भूवन मेरे जीया लायत, दु सह मदन को फन्दा । तात मात अरु सबनी रजनी, वे बति दु वत को कन्दा ॥२॥ सिंख । तुम तो धंकर मुंख के दाता, करम अति काए मन्दा । रतनकीर्रात प्रभु परन दयालु, सेवत असर निरन्दा ॥३॥ सर्खि.।

## अन्य रचनाएँ

इनकी अन्य रचनाओं में नीयनाथ काग एवं नेयिनाथ बारहमासा के नाम उन्लेखनीय है। नेयिनाथ काग ये ५० पद्य है। इसकी रचना होसीट नगर में हुई थी। काग में नेयिनाथ एवं राजुल के विवाह, रचुओं की पुकार पुजर विवाह विवों बात ही बैराग्य पारण कर लेना और अन्त में उत्तरया करके मोक्ष जाने की अति सीक्षांत्र क्या दो हुई है। राजुल की सुन्दरता का वर्गन करते हुए कृषि ने लिखा है— बन्द्रबदनी मृगलोचनी, गोचनी खजन गोन । बासम जीत्यों वेणिइं, श्रेणिय मयुक्त दीन । युगल गल दाये गींध, उपमा नाखा कौर । जबार बिद्दम सम उपना, दन्तन निमंल नीर । बिबुक कमल पर पट पद, जानन्द करे मुझाचान । ग्रीवा सुन्दर सीमेली, कम्बु क्योवने वान ॥१२॥

ने मिमारहमासा दनकी दूसरों बडो ज्वना है। उसमें १२ त्रोटक छन्द है। कि ने हो अपने जन्मन्यान घोषा नगर में चैतालय में जिल्ली थी। रवनाकाल का उल्लेख नहीं दिया गया है। इसमें रावुल एवं नीम के १२ महीने किस प्रकार व्यतीत होते हैं यही वर्णन करता रचना का सक्य उद्देश हैं।

अब तक किव की ६ रचनाएँ एवं ३८ पदों की खोज की जा चुकी है।

इस प्रकार सन्त रत्नकोर्ति अपने समय के प्रसिद्ध भट्टारक एवं साहित्य-सेवी विद्वान थे। इनके द्वारा रचित पदो की प्रथम पक्ति निम्न प्रकार है—

१ सारग ऊपर सारग सोहे सारंगत्यामार जी

२. सूण रे नेमि सामलीया साहेब क्यो बन छोरी जाय

३ मारंग सजी सारग पर आवे

४ वृषभ जिन सेवो बहु प्रकार

५, सली री सावन घटाई सतावे ६ नेम तम कैसे चले गिरिनार

६ नम पुन कस प्रशासनार ७ कारण कोउपीयाको न जाणे

८ राजुल गेहे नेमी जाय

९. राम सतावे रे मोही रावन

१०. अब गिरी वरज्यों न माने मोरो

११ नेमि तुम आयो घरिय धरे

१२ राम कहे अवर जया मोही मारी

१३ दशानन बीनती कहत होइ दास

१४. बरज्यो न माने नयन निठोर

१५ झीलते कहा करयो यदुनाय

१६ सरदी की रयनि सुन्दर सोहात

१७. भुन्दरी सकल निगार करे गोरी १८ कहा ये मंडन करु कजरा नैन भरु

१९. सनो मेरी सयनी धन्य या रखनी रे

२०. रधडी नीहालती रे पुछति सहे सावन नी बाट

२१. सली को मिलावो नेम नरिन्दा

२२ सम्बी मी नेम न जानी पीर

२२ वस्टेड जनता शरण

२४ श्रीराग गावत सुर किन्नरी

२५ श्रीराग गावत मारगघरी

२६. आज आली आये नेम नो साउरी

२७ बली बन्धों कान बरज्यों अपनो

२/ आजो रे मन्ति मामलियो बहालो रिय परि रूडो भावे रे

२९. गोसि बरी ज ए गयल राणी नेमिक्वर वर आवे रे

३० आवो मोहामणी मुन्दरी वृन्द रे पुजिये प्रथम जिणद रे

३१. उलना समद्र विजय सत साम सरे यद्दर्शत नेमकुमार हो

३२. मृत्वि सम्ब राजल कहे हैंडे हरख न भाय लाल रे

३२ मजधर बदन मोहामणि र, गजगामिनी गुणमाल र

३४. बणारमी नगरी नो राजा अश्वमेन गणधार

३५ श्रीजिन सनमति अवनर्यानारगीरे

३६ नम जी दशाल हारे त तो यादव कल मिणगार

३७. कमल बदन करुणा निलय

# अन्य कृतियाँ

२**९** महाबीर गीत

४० नेमिनाय फागु

८१ नेमिनाय रा बारहमासा

३८ सदर्शन नाम के मै बारि

४२ मिद्धधल

४३, बलिभद्रनी वीनती

४४. नेमिनाच वीनती

### मृल्यांकन

भट्टारक राजकीति दिशस्य जैन कवियों में प्रयम कवि हैं जिन्होंने इतनी अधिक संख्या में किरदी पर जिले हैं। ऐसा माजूम पड़ना है कि उस ममय कथीरदाम, सूरदात एवं मोरा के पदो का देश में पत्रीत प्रचार हो। गया बा जीर उन्हें अद्यक्षिक चाव से गाया जाता था। इन पदों के कारण देश में भगवद् भिक्त की और कोगी का स्वतः हीं कुकाब हो दश था। ऐसे गमय में जैन नाहित्य में इस कभी की पूर्ति के लिए भट्टाफ रालकीति ने इस दिशा में प्रचान किया और अध्यादम एवं मोक्सरक पदों के माम्स साव विज्ञानक पद भी लिखे और पाठकों के मंपता राजुन के जीवन को एक नवे क्य में प्रस्तुत किया। ऐसा लगता है कि किंद राजुक एवं नैमिनाय की भिक्त में अधिक हिंच रखते में इसिलए उन्होंने अपनी अधिकाश क्रुरियों इसे दो पर आधारित करके लिखी। ने मिनाय गीत एवं नेमिनाय बारदुमासा के अदिरिक्त अपने हिन्यी पर्यों में राजुक-नैमि के सम्बन्ध को अद्याधिक भावपूर्ण गाया में उपस्थित किया। वर्षयम्य इन्होंने राजुल को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया। विवाह होने के पूर्व की नारी खशा की एवं तीरणदार से कीट जाने पर नारी हृदय को खोलकर अपने वर्षों में रख दिया। बारतव में यदि रत्नकीति के इन पदों का महरा अध्ययन किया। जाये तो किंत की कृतियों में हमें मित्रतने ही नये चरणों की स्थापना मिन्नेगी। विवाह के पूर्व राजुल अपने पूरे पूर्वगार के साम पति की बारात देसने के लिए महल की छत पर सहेलियों के साम उत्तरिस्त होती हैं। इसके पत्त्वात् पति के अकस्मात् वैराग्य बारण कर लेने के समा-वारों से उसका प्रयोग विवाह में सुत्त पति हो सुत्त किया है। याता है। रोनो ही वर्णनों को किंव ने अपने पतो में उत्तर रीति से महतुत किया है। जाता है। रोनो ही वर्णनों को किंव ने

भट्टारक रत्नकोर्ति को सभी रचनाएँ भाषा, भाव एव बैली सभी दृष्टियो से अच्छा रचनाएँ हैं। कि हिन्दी के जबरदस्त प्रचारक थे। सस्कृत के ऊँचे विद्वान होने पर भी उन्होंने हिन्दी भाषा को हो अधिक प्रश्व दिया और अपनी कृतियाँ इसी भाषा में लिली। उन्होंने राजस्वान के अतिरिक्त गुजरात में भी हिन्दी रचनाओं का ही प्रचार किया और इस तरह हिन्दी-प्रेमी कहलाने में अपना गौरव समझा। यही नहीं, रत्नकोर्ति के सभी विद्या-प्रशिक्यों ने इस भाषा में लिल्लने का उपक्रम जारी रखा और हिन्दी साहित्य को समुद्ध बनाने में अपना पूर्ण योग दिया।

## भट्टारक कुमुद्चन्द्र

बारहाजा गजरान का प्राचीन नगर ह। मन १०२१ में यहाँ स्व सरदार बरूम भाई एन्ड 1 भारत को स्वत जता के जिए म याग्रह का बिनाल बजाया था और बान्य म बनी को जनता हारा उन्न सरदार की उपार्रि दी गयी थी। बाज से ३५० वष पूत्र भी यह नगर ४ याम का के 2 था। यहा पर हो मन कुमरबाद की उनके पुर भट्टाफ र-वहीति एउ बनता । भरारक पद पर अभिषिक किया था। इन्होन यहाँ के निवासियों म धांपिक चनता जायन को एवं उन्न न्यरिवता सदम एवं याममय शीवन अपनान ने लिए बन्ड दिया। इहोन गजरात एवं राजस्थान म साहित्य अध्यान एवं

गत रुमन्बद्र बाणां ने मार गरीर में मुन्द तथा मन से स्वच्छ थ । जहीं भी उनका बिनार हाना बनता उनके पीऊ ना जाती । उनके निष्णों ने अपन गृद की प्रमास म विभिन्न पर लिय ने । मरममागर न उनके गारार को बत्तीस लक्षणों से सुबाभित गरमोर बंदि के प्रमास नवा बादिया के पढ़ाई का ताइन के लिए वक्ष समाम कहा ह । जनके नगामाज में हाँ प्रमानता हाती थी । व थींच महाजत तरह प्रकार के चारिय को प्राप्त को प्राप्त करना करता हाती थी । व थींच महाजत तरह प्रकार के चारिय को प्राप्त करना करता हाती थी । व थींच महाजत तरह प्रकार के चारिय को प्राप्त करना अपने अपने प्रमास को उनका प्रमास को उनका था विभाग प्रमास के उनका था प्रमास के प्रम के प्रमास के प्या के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के

उनके विनार के समय कुकम िरकन तथा मोतिया का चौक परन एवं बंधावा गान के रिग्रा भा कहा जाना था। उनके एक और िय गणपान उनके निम्न गब्दों म प्रपास की हरू—

> कर्राबहोत्तर अगर मीयल जी यो अनग। माहत मनी मलसम्ब क सेवा मुस्तरुजी ॥

री महु ब उपन व है भशीस नथ सहित गर रे पृद्धि महत्ति भी र द नग व इन ब इंसम्बर्धा रहे

२ चम बत पते चगरे त्रस याच रित्र १८ अभग र संबोस पीस सहे अगिरे दरशन टीठेर रे

१ पत्रकेशीसम्ब नियेरे जन्न बे जम्बुङ्गमार रे भद्रमाह प्रतिकरीय कश्चिक से रैगीयम अबतार रे॥ अस्टिरिस हज्जब नहां करूम अस्ट देवराव

वरुम तिमे चौक पूर नो रूप सह गुरु कुसुदवाउने व वे ॥

## सेवो सज्जन आनम्ब घनि कुमुबचन्द मुणिब, रतनकोरति पाटि चन्द के गछनति गण निलोजी ॥१॥

जीवों की दया करने के कारण लोग उन्हें दया का वृक्ष कहते थे। विदायक से उन्होंने अनेक विदानों को अपने वस में कर लिया था। उनकी कीर्ति चारों ओर फैस्न गुरी थी तथा राजा-महाराजा एवं नवाब उनके प्रशंसक वन गये थे।

कुमुदबन्द्र का जन्म गोपुर ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सदाफुण एवं माता का नाम पदाबाई था। इन्होने मोड वज में जन्म जिया था। इनका जन्म का नाम क्या था, इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। वे जन्म से होनहार थे।

बचन ते ही वे उदाशीन रहने लगे और वुश्वस्था से पूर्व ही रन्होंने संयस घारण कर लिया। इन्हियों के बास को उताइ दिया तथा कामधेवल्यों नाम को जीत लिया। उपन्यस्था के बोर हनका विशेष प्यान सा। ये रातन्दिन व्यावस्था नाम को जीत लिया। अपन्यस्था को कोर हनका विशेष प्यान सा। ये रातन्दिन व्यावस्था नाटक, न्याय, आपम एवं छन्द-जनंकार-शास्त्र आदि का अध्ययन किया करवा में ही ये मद्दारक रन्तका कि कि पाया का को हे कि स्वत्या में ही ये मद्दारक रन्तका कि कि पाया का को देखकर मद्दारक रत्तकाति इन पर मुण्य हो गये और इन्हें अपना प्रमुख विषय बना किया। पीरे-बीर हनका कीरी के व्यवस्था में हम पीरित किया था और संबंद १६५६ (जन् १५९६) वेशाख मात्र में इनका जैनो के प्रमुख मन्त (प्रदारक) के पर पर अभियेक हम दिया। यह सारा कार्य प्रवर्शत काम्हुओं संघ बहुन जीवादे, सहस्वरूपण एवं उत्तरका प्रीरंशतों देवने, भाई मत्स्वरात काम्हुओं संघ बहुन जीवादे, सहस्वरूपण एवं उत्तर धार्यस्था ने विश्वस्था महित्य, गोपाछ आदि को उपस्थिति में हुआ था। तथा इन्हों के किन परिश्वस

मोड वंश शृगारशिरामणि, साह सदाकत तात रे।
 जास्यो जतिवर जग अध्ययनता, पदामाई सोहात रे।

र भाजपण जिले सबन नाथी, धराया बेराग है। इन्द्रिय ग्राम उजारवा हेला, जोत्यो मह नाग है।

३ अहिनिशि छन्द व्याकरण नाटिक भने न्याय जागन अलंकार ।

बादी गन कैसरी बिरुद्ध बारु वहें, सरस्वतो गन्छ सिणगार रे। ४ सबत् सोल छपन्ने बैद्याले प्रकट पटोधर थाऱ्या रे।

रत्नकीर्ति गार मारडाली बर सूर मत्र शुभ आप्या रे। भाई रेमन मोहन मुनिबर सरस्वती गच्छ साहत । क्षमुरुवन्द महारक उदयो भविषण मन मोहत रे॥

<sup>—</sup>गुरुस्तुति, गवेश कृत

भारडोली मध्ये रे, पाट प्रतिष्ठा कीघ मनोहार। एक शत जाठ कुम्म रे, डाण्या निर्मल जल जतिसार। सुर मण्ड जापयो रे, सक्तसंघ सांनिध्य जयकार। कुमुदयन्त्र नाम कह व रे, सवबि कुटम्ब प्रतपो उदार।

<sup>-</sup> गुरुमीत, गमेश कृत

करके इस महोत्मव को सफल बनायाया। तभी से कुमुद्दवन्द बारडोली के सन्त कहलाने लगे।

बारहोजी नगर के एक लम्बे समय तक बाम्यारिमक, साहिरियक एवं धार्मिक पार्व-विषयों का केन्द्र रहा । सन्त कुनुदक्त के उपदेशामून की सुनने के लिए वहीं समित्री सफननो का हमेशा हो आना-वाना रहता । कमी तीर्घयात्रा करनेवालों का संघ उनका आधीर्वाद लेने आता तो कमी अपनेव्यपने निवास-स्थान के रवकणों को सन्त के पैरों से पवित्र कराने के लिए उन्हें निमन्त्रण देनेवाले वहां आते । सवत् १६८२ में सन्त्रोने गिरिनार आनेवाले एक मध्य का नेनृष्य किया । स्व स्व स्थापति नागजी भाई थे, जिनकी कीर्ति चम्द्र-मूर्व-लोक तक सूचेव चूकी थी । यात्रा के अवसर पर ही कुमुद्दक्तर स्थ महित घोषा नगर आये, जो उनके गुरू रत्नकिति का जनमस्थल था । बारवोली वाषस लोटने पर आवकों ने अपनी अपार सम्पर्धि का साम दिया । व

हुमुद्दवन आध्यात्मिक एव धार्मिक सन्त होने के साथ-हाथ साहित्य के परम आराधक थे। अब तक हमकी छोटो-बडी २८ रचनाएँ एव ३० से भी अधिक पद प्राप्त हो चुके हैं। ये भोर रचनाएँ गजस्थानी भाषा में हैं, जिन पर गुबराती का प्रमाव है। ऐसा ज्ञात होता है कि य चिन्तन, मनन एक धर्मापेदेश के अतिरिक्त अपना सारा सस्य माहित्य-मुजन में लगाते थ। इनकी रचनाओं में चीत अधिक हैं, जिन्हें ये अपने प्रथमन के समय खोताओं के साथ गाने थे। नीममाब के तौरण टार पर आकर दौराय धारण करने को सद्भुत धन्ना में ये अपने गुरु राजकीति के समान बहुत प्रमावित थे, इसीलिए इन्होंने नीममाब एक राजूल पर कई न्वना लिखी हैं। उनमें नीममाब बादुसामा,

- गरुगात

स वपति कहाँन जो स प्रवेण जीवादेना वन्तः ।
सहँसकरण साहे रे तुक्का तुक्तवं क्यवन्तः
मश्ल दास मनहरु र नारी माहन वे प्रति सन्त ।
रमावे वीर भाई रे ग पान वेजवद मन म हन्तः

सं भवी कहान जी भाड़या बार आई है। महिनदास जमता गांधान है। छुदने संबद्धरे उठत अति कर या है। संघ मेने भाज गांधान है।

<sup>—</sup>गोत गणेश कृत २ सम्बद्ध मोल व्यामी से म बर हर विजन्मारि यात्रा क्रांधा ।

भी इसुद्देशका गुरु नामि संभवति तिस्क सहवा ॥१२॥ —गात धर्मसागर कृत ३ हिम परिउजन रस्ता आध्या धांधानगर सम्मार ।

नेनि जिनाजन मान जल ता लतर या जनिर्मिषण । गाजते मान्द्रे साहमा करीने जील्या मारहाला आम् याचक जन मन्द्राच्या भृतनि शस्यो नाम ॥

४ देश विदेश विद्यार करे गुरु श्रीत वाथ प्राणी। धर्मकथा रमने वरमन्ता मीठी छे बाजो रे माय।

नेमीइवर गीत, नेमिजिन गीत आदि के नाथ उल्लेखनीय हैं। राजुल का सौन्दर्य वर्णन करते हुए इन्होंने लिखा है—

> रूपे फूटडी मिटे जूठडी बोले मोठडी वाणी। विद्रुम उठडो पल्लब गोठडी रसनी कोटडो बखाणी रे॥ सारग वयणी सारंग नयणी सारंग मनी स्थामा हरी लबो कटि भमरी वंकी शको करिनो मार रे॥

किन ने अधिकाश छोटो रचनाएँ जिल्ली है। उन्हें कण्डरूच भी किया जा सकता है। बड़ो रचनाओं में आदिनाय विवाहकों, नेमोध्वरहमची एवं अरत बाहुबिंक छन्द है। शेष रचनाएँ गीत एव वितियों के रूप में है। यद्यप्ति सभी रचनाएँ सुन्दर एवं माव-पूर्ण है लेकिन भरत बाहुबिंक छन्द, आदिनाय विवाहको एवं नेमोध्वर हमची हनकी उद्युक्त रचनाएँ है। भरत बाहुबिंक एक खण्डकाव्य है, जिसमें मुक्यतः भरत और बाहुकिंक स्टूब का बणंज किया गया है।

## २, आविनाथ विवाहलो

इसका दूसरा नाम ऋषभ निवाहकों भी है। यह भी छोटा खब्बकाय है, जिसमें ११ बार्ले हैं। प्रारम्भ में ऋषभदेव को माता को १६ स्वप्नों का अला, ऋषभ-देव का जम्म होना तथा नगर में विभिन्न उत्सवों का आयोजन का वर्णन किया गया है। फिर ऋषभ के विवाह का वर्णन है। अन्त की ढाळ में उनका वैराप्य धारण करकों निर्वाण प्राप्त करना भी बतळा दिया गया है। हुमुदबन्द्र ने इसे भी संबत् १६७८ में घोषा नगर में रचा था।

## ३. नेमिनाच बारहमासा

नेमिनाथ के विरह में राजुल किस प्रकार तडफती थी तका उसके बारह महीने किस प्रकार व्यतीत हुए, इसका नेमिनाथ बारहमासा में सबीब वर्णन किया है। इसी तरह का वर्णन कवि ने प्रणय गीत एवं हिडोलना-गीत में भी किया है।

> फागुण केसु फूळोयो, नर नारी रमे वर फाम जी । हास विनोद करे पणा, किम नाहे बरयो वैराग जी । —नेमिनाम वारहमासा

#### ४. बणजारा गीत

बणबारा मीत में किन ने संसार का सुन्दर चित्र उतारा है। यह मनुष्य बणबारे के रूप में यो ही ससार से मठकता रहना है। वह दिन-रात पाप कमाता है और संसार-बन्धन से कभी भी नहीं छुटता।

> पाप करया ते अनन्त, जीवदया पाली नही । साची न बोलियो बोल भरम मो साबद बोलिया ॥

शील गीत में कि ने चिन्न प्रधान जीवन पर अत्यक्ति और दिया है। मानन को किसो भी विशा में आगे बढ़ने के लिए चरित्र कल को आवद्यक्ता है। मानुसन्तो एवं स्थमी बनों को क्लियों से कल्म ही रहना चाहिए—आदि का अच्छा वर्णन मिलता है। इसी प्रकार कि की सभी रचनाएँ सम्बर है।

परो के रूप में कुमुरवन्द्र ने बो साहित्य रचना की है वह और भी उच्चकोटि की है। भाषा, देशी एवं भाव बभी वृद्धियों से ये पद मुन्दर है। 'मैं तो नर अब वादि गवायों' पद में कबि ने उन शायों की रच्ची आत्मपुकार प्रस्तुत की भीजन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। अन्त में हाथ मतने ही चले जाते हैं।

'को तुम दीन दयाल कहावत' पद भी भक्ति रस की सुन्दर रचना है। भक्ति एवं अध्यास-पदों के अलिएक नीम-राजुल सम्बन्धी भी पद है, जिनमें नीमनाय के स्ति राजुल की शच्ची पुकार मिलती हैं। मीमनाय के बिना राजुल को न प्यास लगती है और न भूक सतादी हैं। नीद नहीं आती है और बार-बार उटकर गृह का औमन देखती रहती है। यहाँ पाठकों के पठनार्थ दो पद दिये जा रहे हैं—

#### राग-धनश्री

मैं तो नर भव वादि गमायो । न कियो जप तप इत विधि सुन्दर, काम भछो न कमायो । मैं तो. . ॥१॥

विकट छोम ते करट कूट करी, निषट विषय छपटावो । विटल कुटिल घट संगति बैठो, ठाणू निकट विषटायो ॥ मैं तो ।२। इपपा भयो कछु दान न दीनो, दिन दिन दाम सिलायो । जब जीवन जवाल पढ़्यो तब, पर त्रिया तनु चितलायो ॥ मैं तो ।३। जन्त समय कोठ सम न कावत, मृतहि पाप लगायो । इमुद्दमन्द्र कहें मुक परो मोही, अम पर जस नहीं गायो ॥ मैं तो ।४। सबी दी बब तो रहों महि बात ।
प्राणनाम की प्रीप्त न विस्तरत, अग बग शीवत वात ॥ सबी ॥१॥
निंह न भूक नींह विकु जागत, प्रदेव दर्श है मुद्रासत ॥ सबी ॥१॥
निंह न भूक नींह विकु जागत, प्रदेव दर्श हमुद्रासत ॥ सबी ॥२॥
नाहिने नींद परती निश्चिसर, होत विकुरत प्रात ।
सबते । सबी ॥३॥
नहत्व नींद परती निश्चिसर, होत विकुरत प्रात ।
सबते ॥३॥
नहत्व नींद ने देश्यो नहीं वावत, दीन महे विश्वकात ।
विरही वावदी फिरत निर्दिनीह, जोवन तें न कवात ॥ सबी ॥४॥
पीउ विन एकक कल नहीं बीउकूं न रुचित एसिक मुबात ।
'हमुदयन्त्र' प्रमु सरस दरस कूं, नयन वपल कलवात ॥ सबी ॥५॥
।

### व्यक्तित्व

सन्त कुमुदबन्द्र संवत् १६५६ तक अष्टारक पद पर रहें। इतने कम्बे समय में इन्होंने देश में अनेक स्थानो पर बिहार किया और जन-धावारण को बर्म एवं अध्यारम का पाठ पढ़ाया। ये अपने समय के असाधारण सन्त ये। उनकी गुकरात तथा राजस्थान में अच्छी प्रतिष्ठा थी। जैन साहित्य एवं जिहानत का उन्हें अप्रतिम ज्ञान था। वे सम्भवतः आशु किव भी वे, इस्तिष्ण आवको एवं जन-धावारण को यह रूप में ही कमी-कमी उपदेश दिया करते थे। इनके शिष्यों ने जो हुछ इनके जीवन एवं नतिविधियों के बारे में लिखा है, वह इनके अमृतपूर्व व्यक्तित्व की एक सल्क प्रस्तुत करता है।

### ज्ञिच्य-परिवार

मैंसे तो मद्दारकों के बहुत-से शिष्य हुआ करते ये जिनमें आधार्य, मृति, सह्य-पारी, आर्थिका आदि होते ये। अभी जो रचनाएँ उपक्रम हुई हैं, उनमें अमयचन्द्र, महासागर, धर्मसागर, स्वयसागर, जयसागर एवं गणेशसागर आदि के नाम उत्लेखनीय है। ये सभी शिष्य हिन्दी एवं संस्कृत के भारी विदान ये और इनकी बहुत-सी रचनाएँ उपक्रम हो चुकी हैं। अमयचन्द्र इनके धरनाए भट्टारक येने। इनके एवं इनके शिष्य-परिवार के विषय में आगे प्रकाश शाला जायेगा।

कृमुदचन्द्र की अब तक २८ रचनाएँ एवं यद उपलब्ध हो चुके हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं—

### मुल्यांकन

भट्टारक रत्नकीर्ति ने बो साहित्य-निर्माण की वावन-परम्परा छोडी थी, उसे उनके उत्तराधिकारी भट्टारक कुमुबबन्द्र ने अच्छी तरह से निभाग। यही नहीं कुमुब-

महारक कुसुद्चन्द्र

205

चन्द्र ने अपने गुरु से भी अधिक इतियाँ जिसीं और मारतीय समान को अध्यास्त एवं भिक्त के साम-साथ मूंगार एवं बीर रस का भी शास्त्रादन कराया । कुमुद्दवन्द्र के समय देश पर मुनल शासन था, इसिलए वही-तहीं युद्ध होते रहते थे। बनता में देशस्त्रा के प्रति जागककता थी, इसिलए वही-ते भरत-बाहुबलि छन्द में जी युद्ध-वर्णन किया है वह तत्कालीन जनता की मींग के अनुसार था। इससे उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि जैन-किंद यदारि साधारणत. काव्यास्त एवं भक्तिपरक इतियाँ लिखने में ही बाधिक क्षेत्र स्ति है लेकिन आवस्यकता हो तो वे बीर रस-प्रथान रचना भी देश एवं समाज के समस उपस्थित कर सकते हैं।

# मद्वारक चन्द्रकीर्ति

[ संवत् १६०० से १६६० तक ]

म. रलकीर्ति ने शाहित्य निर्माण का जो बातावरण बनाया या तथा अपने विध्य-प्रिचिप्पो को इस जोर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसी के फल-स्वरूप बहुत जयतायर, कुमूदबन्द्र, बन्द्रकीर्ति, संयमसायर, गणेश और धर्मसायर-वेसे प्रसिद्ध सन्त साहित्यत्वना की ओर प्रवृत्त हुए। 'जा. चन्द्रकीर्ति भट्टारक रलकीर्ति प्रिय शिष्पों में से ये मे पाची एवं योग्यतम शिष्प ये तथा अपने गुरु के प्रत्येक कार्य में सहयोग केते थे।

नरकोर्ति के गुकरात एवं राजस्थान प्रदेश प्रमुख क्षेत्र में। कमी-कमी ये अपने गुरु के ताथ और कभी स्वतन्त्र रूप से इन प्रदेशों में विहार करते में। बैसे बारदोली, महोत, व्रैंगपुर, सागवाडा बादि नगर इनके साहित्य निर्माण के स्थान में। बब दक इनको निम्म इतियाँ उपक्रम्य हुई हैं—

- १ सोलहकारण रास
- २. जयकुमाराख्यान
- ३. चारित्र चुनडी
- ४ चौरासी लाख जीवनयोनि बीनती

उक्त रचनाओं के अतिरिक्त इनके कुछ हिन्दी पद भी उपलब्ध हुए है।

## १. सोलहकारण रास

यह किंव की लघु इति है। इसमें बोडशकारण इत का माहारम्य बतलाया गया है। ४६ पदोबाले इस रास में रागौड़ी, देशी, दूहरी, राज देशाल, वोटक, चाल, राग पन्यासी बार्रि विभिन्न इन्दों का प्रयोग हुबता है। किंव ने रचनाकाल का उल्लेख तो नहीं किंवा है किन्तु रचनारमान महोच का बदस्य निर्दिष्ट किंवा है। महोच नगर में जो शानिताय का मन्दिर मा बढ़ी इस रचना का समाति स्थान था।

र श्री भरुयच नगरे सोझामणुं श्री शान्तिनाम जिनराय रे। प्रासादे रचना रचि, श्री चन्द्रकीरति गुण गाय रे १४४॥

## २. जयकुमार आख्यान

पह किंब का सबसे बटा काल्य है जो ४ समों में विश्वक है। वयकुमार प्रवस रीमैंकर मट्टारक ऋषभदेव के पुत्र सम्राट्मरत के सेनाम्बल ये। इन्हीं वयकुमार का इसमें पूरा चरित्र वर्णित हैं। बाल्यान वीर रस प्रधान है। इसकी रचना बारबोळी नगर के बन्द्रप्रभ वैत्यालय में संबत् १६५५ को चैत्र शुक्ला बसमी के दिन समास हुई थी।

जवकुमार को सम्राट् भरत तेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त करके शान्ति पूर्वक जीवन विताने करो। जयकुमार ने जपने गुद्ध-कोशक से सारे साम्राज्य पर अवक्ष्य शासन स्थापित किया। वे सीन्दर्भ के सवाने में। एक बार वाराणसी के राजा करूमण ने कपनी पूर्वी सुकोजना के विवाह के किए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में जयकुमार मी सर्मिक्त हुए। इसी स्वयंवर में 'सम्राट् भरत' के एक राजकुमार कर्ककीत भी गये में, लेकिन जब मुलोजना ने जयकुमार के मले में माला पहना दी तो वह सरस्य कोपित हुए। वर्ककीति एवं जयकुमार के मले में माला पहना दी तो वह सरस्य क्षीपत हुए। वर्ककीति एवं जयकुमार में युद्ध हुआ और बस्त में जयकुमार मा स्वांवर को स्वांवर के गण विवाह को गया।

इस आक्यान के प्रथम अधिकार में जयकुमार-सुलोचना विवाह का वर्णन है। दूसरे और तीसरे अधिकार में जयकुमार के पूर्व भवी का वर्णन और चतुर्थ एवं अन्तिम अधिकार में जयकुमार के निर्वाण प्राप्ति का वर्णन किया गया है।

आरुपान में बीर रस, श्रुगार रस एवं शान्त रस का प्राधान्य है। इसकी भाषा राजस्वानी डिंगल है। यद्यपि रचना-स्थान बारडोली नगर है, लेकिन गुजरारी शब्दी का बहुत ही कम प्रयोग किया गया है, इससे कवि का राजस्थानी प्रेम झलकता है।

किव ने इसे संबत् १६५५ में समाप्त किया था। इसे यदि अन्तिम रचना भी माना जाये तो उसका समय सवत् १६६० तक का निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त कवि ने अपने गुरु के रूप में केनल रात्तर्काति का ही नामोन्छेल किया है, जबकि संवत् १६६० तक तो रात्तर्काति के पश्चात् कुमुश्चन्द्र भी भट्टारक हो गवे थे, इसिक्ट यह भी निश्चतन्ता है कि किव ने रात्तर्काति के हो दोसा ली थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वे सच से अवन ही रहने लगे थे। ऐसी अन्दर्खा में किव का समय यदि संबत् १६०० से १६६० तक मान लिया जाये तो कोई आक्ष्यर्थ नहीं होता।

## अन्य कृतियाँ

जयकुमारास्थान एवं सोलहकारण रास के अलावा अन्य सभी रचनाएँ लघु रचनाएँ हैं। किन्तु माव एवं नाषा की दृष्टि से उल्लेखनीय कदि का एक पद देखिए:— राग प्रमाति:

जागता जिनवर जे दिन निरक्शी

धन्य ते दिवस चिन्तामणि सरिस्तो ।

सुप्रभाति मुख कमल जु बीठु

वचन अमृत वकी अधिकजु मीठु (१)

सफल जनम हवो जिनवर दीठा ।

करण सफल सुष्या तुद्ध गुण मीठा (२)

धन्य ते जे जिनवर पद पूजे

श्री जिन तुम्ह बिच देव न दूजो (३)

स्वर्ग मृगति जिन दरसनि पामे,

'चन्द्रकीरति' सूरि सीसच नामे (४)

## महारक अभयचन्द्र

# [ सवत् १६८५ से १७२१ तक ]

असयबन्द्र नास के दो भट्टारक हुए हैं। प्रयम अभयबन्द्र भट्टारक लक्ष्मीबन्द्र के शिष्य थे, जिन्होने एक स्वतन्त्र जट्टारक-सस्या को बन्म दिया। उनका समय विक्रम की सीलहरी सताबदी का दितीय चरण था। दूगरे अनयबन्द्र इन्हीं की परम्परा में होने साले सट्टारक कुमुदबन्द्र के शिष्य थे। यहाँ इन्हीं दूसरे अनयबन्द्र का परिचय दिया या रहा है।

अभ्ययनद भट्टारक वे और कुमुद्दनद की मृत्यु के पश्चात् भट्टारक गादी पर बैठे थे। यद्याप अभ्ययनद का गुनरात ते काफी निकट का स्थम्भ या, लेकिन राजस्थान में भी इनका बराबर निहार होता या और ये गाँव-गाँव एव नगर-नगर में भ्रमण करके जनता से सीचा सम्मद बनाये रखते थे। अभ्ययनद अपने गृद के गोयपना रिक्षा थे। उन्होंने भट्टारक राजकीति एव भटटारक कुमुद्दनद का शासनकाल देखा या और देखों थी उनकी 'वाहित्य-गायना'। इसलिए जब ये स्वय प्रमुख सन्त बने तो इन्होंने भी उती परम्परा को बनाये रखा। मवत १६८५ की फास्गुन सुबी ११ सोमवार के दिन बारडाली नगर मे इनका पट्टाभिषेक हुआ और इस यद पर सवत् १७११ तक रहे।

अभवन्त्र का अन्य स. १६५० के लगभग हुन्छ वा च हुना चा। इनके पिता का नाम श्रीपाल एव माता का नाम कोडमदे था। वचपन हो ही बांछक अभवन्त्र को साहुकों को मण्डली में रहने का सुअवसर मिल गया चा। हेमनी हुन्नेदाजी काने भाई ये—सम्पन्न पराने के ये। युवाबस्या के पहले ही इन्होंने पौची महावतों का पालन आरम्भ किया था। इन्हों के साथ इन्होंने सस्कृत, प्राकृत के प्रस्मी महावतों का पालन आरम्भ किया था। इन्हों के साथ इन्होंने सस्कृत, प्राकृत के प्रस्मी महावतों का पालन आरम्भ किया था। व्यावशास्त्र वे पारत्वता प्राप्त की तथा अलकार-शास्त्र एव नाटकों का गहरा अध्ययन किया। व्यावशास्त्र वे पारत्वता प्राप्त में ही ये, किन्तु विदत्ता के होने में शीने-मुगच्य का-सा मुन्दर सम-वग हो बया।

हूँ बड व वो भी पाल साह तात जनम्यों रूड़ी रतन की डमदे मात । तपु पणें लीभा महावत भाग मनवश करी जीरयो दुर्बर भाग ।

तक नाटक आगम अलकार अनेक शास्त्र भण्यां मनोहार।
 भट्टारक पद ए हने छाजे जेहने यश जम मां नास गाने।

ेवन उन्होंने युवानस्था में वदार्थण किया तो त्यान एवं छत्तस्था के प्रभाव के इत्तको मुलाइति स्वयमेव बाकर्षक वन तयो बीर वनता के लिए ये बाल्यातिक काइतर वन तये। इनके सैकड़ों शिष्य वे वो स्थान-स्थान पर बाल-दान किया करते थे। इनके सैकड़ों शिष्य वे वो स्थान-स्थान पर बाल-दान किया करते थे। इनके प्रमुख शिष्यों में येग्वेज, वागोभर, वर्मवागर, देववी व रामदेव के नाम विवेचयः उन्हेक्तनीय है। जितनो विधिक वर्मचा शिष्यों हारा इनकी (ज. व्यवस्था हो भी गयी, सम्मवतः बन्य महिता की उन्हों विध्यों हो हो वे में में मही आयी। एक वार अ व्यवस्था हुआ, वह संवत् १७५० का समय या। मूरत नार-निवासियों ने उस समय इनका मारी स्वागत किया। घर-वर उत्तव किये गये, कुकु छिटका यथा बौर वंग-पूजा का आयोजन किया यथा। इन्हों के एक शिष्य देवनी—जी उस समय स्वयं वहां उपस्थित थे, ने निम्न प्रकार इनके सूरत नगर आपनम का वर्णन किया है

आज आर्थर मन अति घणो ए, काई बरत यो जय अयकार।
असयपन्द्र मुनि आवदा ए, काई मुरत नगर सक्षार रे ।।आज आर्थर ॥१॥
परे वरे उछव अति चण्ए, काई माननी मंगल गाये रे।
यो पूला ने उचनपा ए, काई कुकुम छडादेवबार रे ।।आज. ॥२॥
रक्षोक बलाणे गीर सोभता रे, बाणी मीठी अपार साल रे।
यमंकवा ये प्राणी ने प्रतिबोध ए, काई कुमित करे वरिहारे रे ॥३॥
संबत् सतर छजोतरे, काई होरबी प्रेमकीनी पूगी आसा रे।
रामजी ने भीपाल हरसीया ए, काई बेनजी कुमरानी मोहनदास रे ॥४॥
सकल कला गुण मडणी ए, काई बुचे बच्चो क्यार हो।

श्रीपाल १८वी शताब्दी के अमृत्त साहित्य-वेदी थे। इनकी कितनी ही हिन्दी रचनाएँ अभी लेखक को कुछ समय पूर्व प्राप्त हुई थी। स्वयं किंव श्रीपाल भट्टारक कम्पयनन्त्र से अत्यिषिक प्रभावित थे। इसलिए स्वयं भट्टारकमी माना की प्रसंसा में जिला गया किंव का एक पर देखिए। इस पर के अध्ययन है हमें अभयवन्त्र के साकर्षक व्यक्तित्व की स्पष्ट सतक सिकती है। यह निम्न प्रकार है—

बन्द्रववती मृत कोचनी नारि । अभवनन्द्र गक्त नायक बाँदो, तकत संय व्यवकारि ॥१॥वन्द्र. ॥ मदत माहामय मीडे ए मृतिबर, गोयस सम गुणवारी । समावंतित गींपर विषक्षन्त , गरवो गुण कार्यो।।वन्द्रः॥२॥ निविकतका निष्टि विमक्त निष्ठा निष्टि विकटवादी हुळ्हारी । रम्म क्य रेंचित नर नायक, सज्जन वस मुखकारी।।वन्द्रः॥३॥ रम्म क्य रेंचित नर नायक, सज्जन वस मुखकारी।।वन्द्रः॥३॥ सरसति गक्त प्रृंगार श्विरोमणी, मूल संघ मनोहारी । कुमदचन्द्र पदकमल दिवाकर, 'श्रीपाल' तुम बलीहारी ॥वन्द्र,॥४॥

गणेश भी अच्छे कि वे। इनके कितने ही पद, स्तवन एवं छयु कृतियाँ उप-रूक्य ही चुकी हैं। यहारक अभयन्तर के लागमन पर कवि ने जो स्वागत गान जिल्ला वा और जो उस समय सम्भवतः गांवा भी गया या, उसे पाठकों के अवजीकनार्य यहाँ दिया जा रहा हैं

बाबु भने आये बन दिन घन रगणी।
सिवया नन्दन बन्दी रत तुम, कनक कुसुम बचावो मृगनयनी ॥१॥
उन्जन गिरि पाय पूजी परमगृद सकत संघ सहित सग समनी।
मृदंग बजावते गावते गुननानी, अभयनम्द पटकर आयो गवनयनी।।२॥
अब तुम आयो भनी करी, घरी चरी जय शब्द भविक सब कहेनी।
जयो चकोरी चन्द मूं इयत, कहत गणेख विधियकर वसनी।।३॥

इसी तरह कि व एक और शिष्य दामोदर ने भी अपने गुरु की मूरि-भूरि प्रश्लंत को है। गीत मे कि के माला-पिता के नाम का भी उल्लेख किया है समा जिला है कि भट्टारक अभयवन्द्र ने कितने ही शास्त्राचों में विजय प्राप्त की भी। पूरा गोत निम्म जकार है-

बादो बन्दो सबी री श्री जगयचन्द्र गोर वादो ।
मूल वंग मच्चण दुरित निकर्दन, कृषुदनन्द्र पागी बन्दो ॥१॥
शास्त्र सिद्धान्त पूरण ए बाण, प्रतिकोध भविष्य अनेक ।
सक्त कला करी विद्यते रहें, अने बादि बनेक ॥२॥
हूदड बंध विक्यात वसुधा श्रीपाल साधन तात ।
जायो जनमंद्र पतिस धानन्तो, कोष्टमदे बन मात ॥३॥
रतनवन्द पाटि कृपुदणन्दसर्त, प्रेमे पूजो वाय ।
ताम पाटि श्री अगयवन्द्र गोर 'दासोदर' निस्य चुणवाय ॥४॥
ताम पाटि श्री अगयवन्द्र गोर 'दासोदर' निस्य चुणवाय ॥४॥

उक्त प्रश्नसात्मक गीतो से यह तो निश्चित-सा जान पडता है कि अभयचन्द्र की जैन-समाज में काफी प्रधिक लोकप्रियता थी। उनके शिष्य साथ रहते थे और जनता को भी उनका स्तवन करने की ग्रेरणा किया करते थे।

सन्यवन्द्र प्रचारक के साथ-साथ साहित्य नियांता भी से। यदापि सभी तक उनको अधिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, केकिन फिर भी उन प्राप्त रचनाओं के साधार र यह कहा जा सकता हैं कि उनकों कोई बयो रचना भी मिलनी चाहिए। कि ने जपू गीत अधिक हो है। इसका प्रमुख कारण उत्कालीन साहित्यक बातावरण हो था। अब उक इनको छोटी-बडी १० रचनाएँ तथा कुछ गीत मिल चुके हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—

| १. बासुपूज्यनी धमाल "                             | १० पद्य |
|---------------------------------------------------|---------|
| २. चन्दागीत                                       | २६ वद्य |
| ३. सूखडी                                          | ३७ वद्य |
| <ol> <li>चतुर्विशति तीर्थंकर लक्षण गीत</li> </ol> | ११ पद्य |
| ५. पद्मावती गीत                                   | ११ पद्य |

६. गोत

७. गोत

८. नेमोश्वरनुं ज्ञान कल्याणक गीत

९. आदीश्वरनाथनुं पंचकल्याणक गीत

१०. बलभद्र गीत

इस प्रकार कविवर अभयचन्द्र ने अपनी छचु रवनाओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य की जो महती सेवा की बी, वह सदा स्मरणीय रहेगी।

# मद्वारक महीचन्द्र

भट्टारक महीबन्द्र नाम के तीन भट्टारक हो चुके है। इनमें मे प्रवम विशालकीति के जिच्य मे जिनकी नितनी ही रचनाएँ उपलब्ध होती है। दूसरे महीबन्द्र मद्दारक बारिबन्द्र के जिच्य मे तथा भट्टारक सहस्क्षीति के जिच्य मे । ज्वाकुत छप्पम के किंव भी सम्भवत बारिबन्द्र के ही जिच्य मे । 'निमिनाब समववारण विचि' उदयपुर के किंव भी सम्भवत मन्दिर के ताहब मण्डार में वसकृति है उनमें उन्होंने अपने को भट्टारक बारिबन्द्र मा गिप्प जिच्या है।

धी मुलसपे सरस्वती गच्छ जाणो, बलातवार गण बलाणो । श्री वादिचन्द्र मने आणो, श्री नमीहबर चरण नमेमूं ॥३२॥ तम पाटे महोचन्द्र गुरु वाप्यो, देश विदेश जण बहु आप्यो ।

श्री नेमीदवर चरण नमेसुँ ॥३३॥

जन रचना के अतिरिक्त आपकी 'आदिनायबिनति', 'आदिरायदत कथा' आदि रचनामें और मो उपलब्ध होता है। 'लबाकुछ छप्पय' कवि की सबसे बड़ी रचना है। इनमें छप्पय छन्द के ७० पदा है। जिनमें राम के पुत्र लड़ एवं कुछ की जीवनगाया का बचन है। भाषा राजस्थानी है बिस पर गुजरानी एवं मराठी का प्रभाव है। रचना साहित्यक है तथा उसस बटमाओं का अच्छा वर्षने मिलता है। इसे इस खपडकाम्य का

रूप द मकते हैं । कथा राम के लका विजय एवं अयोध्या आंगमन के बाद से प्रारम्भ होती हैं ।

#### भाषा

महोचन्द्र की इस रचना को हम राजस्थानी डिवाज आया की एक कृति कह सकते हैं। डिनाज की प्रमुख रचना कुछण-किसणों बीज के समान है। इसमें भी डिबाज सब्दों ना प्रयोग हुआ है। यचिय ख्यम का मुख्य रखा लाव-रह के लिक्त आप से किथिक छन्द बीर रस प्रमान है। अब्दों को बीचक प्रभावशीज बनाने के लिए चस्थों, खस्थों, पामया, जान्या, बाल्यों, राज्या, चरयों, नम्या, उत्तवस्था, बोस्या खादि क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। 'तुम' 'हम' के स्थान पर तुह्म, अहा का प्रयोग करना कवि को प्रिय है। डिगल चैली के कुछ पक्ष निम्न प्रकार हैं—

> रण निसाण बजाय सकल सैन्या तब मेली। चढ्यो दिवाजे करि कटक करि दश दिश मेजो।।

# भट्टारक वीरचन्द्र

भट्टारकीय वंकारकाराण शावा के संस्वापक मट्टारक देवेन्द्रकीति वे, जो सन्त जिरोसणि भट्टारक पदानीन्द्र के शिष्यों में से वे । जब देवेन्द्रकीति वे सूरत में भट्टारक पार्टी की स्वाप्ता को बी, उस समय मट्टारक पहालक्ष्मीति को राजस्थान एवं गुजरात में जबरदस्त प्रमाव शो को कर करते के उद्देख से देवेन्द्रकीति वे एक और नयी भट्टारक स्वाप्त को कम करते के उद्देख से देवेन्द्रकीति वे पे को प्रकार करता को उस्त प्रदा । भट्टारक देवेन्द्रकीति के पी के एवं वीरस्पन्न के पहुंच के वी के पी के एवं वीरस्पन्न के पहुंच के तीन और मट्टारक हुए जिनके नाम विद्यानित्र (स. १४९६-१५३७), मिल्कमूयण (१४४४-५५) और जब्दमीचन्द्र (१५५६-८२)। वीरचन्द्र मट्टारक क्रस्मीचन्द्र के शिष्प वे वीर प्रदा के की मृत्यु के शक्षात् ये मट्टारक वने थे। यद्यपि इनका सुरत गारी से सम्बन्ध्य था, लेकिन ये राजस्थान के अधिक समीप ये और इस प्रदेश में यह विद्या करते थे।

सन्त वीरवन्द्रं प्रतिभा सम्पन्न विद्वान् थे। व्याकरण एवं है स्यायशास्त्र के प्रकास वेता थे। उन्द, अलंकार एव संगीत शास्त्र के मर्मज थे। वे जहाँ जाते अपने भक्तों की सब्या बडा केते एवं विरोधियों का सकाया कर देते। बार-विवाद में उनसे जीतना बर्ट-वर्ड महारियों के लिए भी स्ववत्त बही था। वे अपने साथु जीवन की पूरी तरह निमाने और गृहस्यों को मयमित जीवन रखने का उपदेश देते। एक महारक पहालां में उनका निमन प्रकार परिचय दिया गया है—

'तदवरायंडन-कंदर्यरर्यनन-विश्वलोकहृदयः जनमहाव्रतीपुरदराणाः, नवसहस्त-प्रमुबदेशाविषराज्ञापिराज्ञवोक जुल्लीवरावस्त्रमाभ्यप्राप्तसन्मानानाः, चोडशवर्षयर्यन्तशाक-राक्तस्वात्रसारयोदनार्यिद्विप्रभूतिसरसहारार्यारविज्ञानाः, व्याकरणप्रमेयकमक्रमार्त्तप्रकृत्यो-सक्वतियारसाहित्यसंगीतसक्वजविद्यालायमाशास्त्रमभुद्रशार्यनानाः, सक्तस्कोत्तरगुभ-गणमणिमिष्टतविव्यवरोवो वीरसन्द्र भट्टारकाणाः ''

उक्त प्रशस्ति में जात होता है कि बीरवम्द्र ने नवसारी के शासक अर्जुन जीवराज से खुब सम्मान पाया तथा १६ वर्ष तक मोरस आहार का सेवन किया । वीरवम्द्र की विद्या का इनके बाद होनेवाले कितने ही बिद्वालों ने उल्लेख किया है। भट्टारक शुमवम्द्र से अपनी कार्तिकेयानुभेवा की सस्कृत टीका में इनकी प्रशंसा में निम्न पदा लिखा है—

भट्टारकपदाषीश. मूलसंघे विदावरा. रमावीरेन्द्रु-चिद्रूप. पुरेवा हि गणेशिन ॥१०॥ भट्टारक मुनितकीति ने इन्हें वादियों के लिए सबैय स्वीकार किया है और उनके लिए बख्न के समान माना है। अपनी प्राकृत पबसंबह को टोका में इनके यस की जीवत रखने के लिए निम्न पब किया है:

> दुर्बारदुर्वादिकपर्वताना वजायमानो वरवीरचन्द्रः । सदम्बये सरिवरप्रधानो ज्ञानादिभको गणिगच्छराजः ।।

इसी तरह भट्टारक बादिबन्द्र ने अपनी घुभगबुळोबना चरित मे बोरचन्द्र की विद्वता को प्रशता को है और कहा है कि कोन-सा मूर्ख उनके शिव्यदन को स्वीकार कर विद्वान नदी बन सकता।

वीरचन्द्र समाधित्य के मर्खी न विदो मधन ।

तं ( श्रये ) त्यक्त सार्वत्र दोप्त्या निजितकाञ्चनम ।।

भोरक्य जबर्दस्त साहित्य-केवा थे। वे सल्कृत, प्राक्कृत, हिन्दो एवं गुकराती के पारात विद्वान् थे। यदायि वह तक उनका केवल ८ एक्नाएँ हो उत्तक्ष्य हो सकी है, लेकिन वही उनको विद्वाता का परिचय देने के जिए पर्शत है। इनकी रचनाओं के नाम निम्म प्रकार है—

- १ बीर बिलास फाग
- २ जम्बूस्वामी वेलि
- ३ जिन आन्तरा ४ सीमधरस्वामो गोत
- ४ सामधरस्वामा ग ५. सम्बोध सत्ताणु
- ६. नेमिनाथ रास
- ७ वित्तनिरोध कथा
- ८ बाहबलि बेलि

# १. बीर विलास फाग

बोर विलास काग एक साण्डकाय है, जिसमें २२वे तो बंकर ने मिनान की जीवन को एक घटना का बर्गन किया गया है। फाग में १३७ पद है। इसकी एक हस्तिकिस्ति प्रति उदयपुर के साथेकशाल दिवानर जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में साहित है। यह प्रति संवत् १६८६ में भट्टारक बोरचन्द्र के शिक्य भट्टारक महीचन्द्र के उपदेश से क्लिकों गयों भी। स. जानसागर इसके प्रतिकिपिकार में।

पत्रना के प्रारम्भ में नेमिनाथ के तौन्वर्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है, इसके प्रभात् उनकी होनेवाली पत्नी राजुल की सुन्वरता का वर्णन मिलता है। विवाह के अवसर पर नगर की शोमा दर्शनीय हो जाती है तथा वहीं विशिक्ष उत्सव मनाये बाते हैं। नेमिनाय की बारात वहीं सवस्य के साथ माती हैं लेकिन तौरण द्वार के निकट पहुँचने के पूर्व हो नेमिनाथ एक चौक में बहुत-से पत्रुओं को देखते हैं और जब उन्हें सारबी द्वारा यह मालूम होता है कि वे सभी पशु बरातियों के लिए एकत्रित किये गये हैं तो उन्हें तत्काल बैरान्य हो बाता है बीर वे बन्यन तोडकर मिरनार चले अति हैं। राजुक को बब उनकी बैरान्य केने की घटना मालूम होती है तो वह बोर विकास करती है, बेहोंग होकर पिर पक्ती हैं। वह स्वयं भी अपने सब आभूषणों को उतारकर तपस्वी बीवन पारण कर केती हैं। रचना के अन्त में नेमिनाय के तपस्वी जीवन का भी बच्छा वर्णन मिलता हैं।

फाग सरस एव सुन्दर है। कवि के सभी वर्णन बनूठे हैं और उनमे जीवन है तथा काब्यत्व के दर्शन होते हैं। नेमिनाथ की सुन्दरता का एक वर्णन देखिए— बेर्क कमल इस कोमल समझ बरण शरीर।

> त्रिभवनपति त्रिभवन निली, नीली गण गम्भीर ॥७॥ माननी मोहन जिनवर दिन दिन देह दिएन्त । प्रलम्ब प्रताप प्रभाकर, भवहर श्री भगवन्त ॥८॥ स्रीसा सस्ति नेमीदवर, अस्रवेदवर उदार। प्रहसित पंकज पखडी, अखंडी रूपि अपार ॥९॥ अति कोमल गल गन्दल, प्रविमल वाणी विशाल। अंगि अनोपम निरुपम, मदन निवास ॥१०॥ इसी तरह राजल के सौन्दर्य वर्णन को भी कवि के शब्दों में पहिए-कठिन सपीन पयोघर, मनोहर अति उत्तग । चम्पक वर्णी चन्द्राननी, माननी सोहि सरंग ॥१७॥ हरणी हरसी निज नयणीत, वयणीत साह सरंग । दन्त सपन्ती दीपन्ती, सोह्रन्ती सिरवेणी बन्ध ॥१८॥ कनक केरी जसी पतली, पातली पदमनी नारि। सतीय शिरोमणि सुन्दरी, भवतरी अवनि मझारि ॥१९॥ ज्ञान-विज्ञान विचक्षणी, मूलक्षणी कोमल काय। दान सुपात्रह पेखती, पजती श्री जिनवर पाय ॥२०॥

फाग के अस्य सुन्दरतम वर्णनों में राजुल-मिलाप भी एक उस्लेखनीय स्थल है। वर्णनी के पढ़ने के पढ़नात् पाठकों के स्वयमंत आंसू वह निकलते हैं। इस वर्णन का एक स्थल टेंक्सिए—

> कनकिम ककण मोडती, तोडती मिणि मिहार। लूंचती केश-कलाप, विलाप करि अनिवार ॥७०॥

राजमती रलीयामणी, सोहामणि सुमधुरीय बाणि । मंगर म्योली भामिनी, स्वामिनी सोहि सुराणि ॥२१॥ रूपि रम्मा सुतिलोत्तमा, उत्तम अगि आचार । परणिलं पण्यवन्ती तेहनि, नेह करी नेमिकमार ॥२२॥ नयांन नीर काजिक गर्कि, टलविल प्रामिनी पूर ।

किम कर्स कहि रे साहेनडो, विहि निंव गर्मी महनाह ॥७१॥

काव्य के अस्त में किन ने जो अपना परिषय दिया है, वह निम्म प्रकार है—

श्री मूल संवि महिमा निलो, जती तिलो श्री विद्यानव ।

सूरी श्री मिल्ट्रमूपण क्यो, ज्यों सूरी लक्ष्मंचन्द ॥१३५॥

वयो सूरी श्री वीरवन्द गुणिन्व, रच्यों जिलि काय ।

गाता सामलता ए मनोहर, मुंबकर श्री वीरराम ॥१३६॥

जो हो मिलिनो मेर महीपर, होप दायर विश्व वाम ।

रिक्ती लिंग ए चरो, नदी, स्वा कार ए ताम ॥१३७॥

#### रचना-काल

कवि ने फाग के रचनाकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। लेकिन यह रचनास, १६०० के पहले को मालूम होती हैं।

### २. जम्बुस्बामो वेलि

यह किन की दूसरी रचना है। इसकी एक अपूर्ण प्रति लेखक को उदयपुर (राजस्थान) के मथ्येलबाल दिशम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र भव्यार मे उनसम्ब हूर्य थी। नह एक गुरुके में संग्रहीत है। प्रति जीर्ण अनस्था में है और उसके कितने ही स्थानों से अक्षर मिट गरे हैं। इसमें अनियम कैसलो जम्मूलबामी का जीवन चरित वर्णित हैं।

जन्मूस्वामी का जीवन जैन कवियों के लिए आकर्षक रहा है। इसलिए संस्कृत, अपभाग, हिन्दी, राजस्थानी एवं अन्य भाषाओं में उनके जीवन पर विविध कृतियाँ उपलब्ध होती है।

'वेलि' की भाषा गुजराती मिलित राजस्थानी है, जिल पर डिंगल का प्रभाव है। यदपि वेलि काब्यत्व की दृष्टि से उत्तरी उच्चस्तर की रचना नही है, किन्तु भाषा के अध्ययन की दृष्टि से यह एक जच्छी इति है। इतमें दूहा, नीटक एवं चाल छच्तों का प्रभोग हुआ है। रचना का जन्तिम भाग जिसमें कवि ने अनना परिचय दिया है, निम्म प्रकार है—

श्री मृत्सधे महिमा निलो, अने देवेन्द्र की रित सूरि राय । श्री विद्यानन्दि बसुषा निलो, नरपति सेवे वाय ॥१॥ तेह बारें उदयो पति कश्मीषन्द्र जेण बाण अभी मिल्यूपण महिमा वर्णे, नमें खासुरीन सुकतान ॥२॥ तेह मुक्तपण काकन्द्रमी, अर्वे बेल्लि रखी छे रसाल । श्री वीरक्ट पूर्वपण काकन्द्रमी, अर्वे बेल्लि रखी छे रसाल । श्री वीरक्ट सुरीवर कहें, गाता पृष्य अगर ॥३॥

अम्बूकुमार केवजी हवा अमें स्वर्ग-मुक्ति दातार । ज भवियण भाव भावते ते तरते सत्तार ॥४॥ कवि न इतम भी रवनाकाल का कोई उल्लेख नहीं किया है।

#### ३ जिन आस्तरा

यह किंब की लघु रचना है जो उदनपुर के उसी गुटके म सबहीत है। इसमें २४ तीयकरों के एक के बाद दूसरे तीवकर होन म जो समय लगता है—उसका वणन सिंग पात हा काल्य भौष्टत को विष्ट से रचना सामान्य है। भाषा भी वहीं हैं जो किंब को अन्य रचनाओं की है। रचना का जनिया माग निम्न प्रकार है—

> सर्य शासन जिन स्वामीन् जहन तहन रग । हो जात वश भला त नर चतुर सुवय ॥६॥ जग जनम्य थम्य तहन तहन् जीव्य मार । रग लाग जहने मने जिन शासनह मझार ॥७॥ अग लटमीमन्द्र गह गम्बव्यती तिम पाठेंसार प्रगार । औ बोरवस्ट गोर कहा जिन आन्तरा उदार ॥८॥

#### ४ सम्बोध सत्ताणु भावना

यह एक उपदेशात्मक कृति ह जिसम ५७ पद्य ह तथा सभी दाहा के रूप म है। इसकी प्रति भी उदयपुर ने उसी गुटके स मझहीत है जिसम कवि की अन्य रचनाएँ ह। भावना के अन्त स कवि न अपना परिचय भी दिया है जो निम्न प्रकार है

सूरि श्रा विद्यानिद जया श्री मिन्क्भूषण मनिषदः । तम पार महिमा निल्ञो गरु श्रो लक्ष्माचन्द्र ॥९६॥ नह कुलक्मल दिवसपनि जपता यति वीरचन्द । सुणता भणता ए भावना पामीइ परमानन्द ॥९७॥

भावना म मभी दाह शिलाप्रद ह तथा सुन्दर भावा से परिपूर्ण है। कवि की कहन की शैली सरल एव अथगम्य ह। कुछ दाहो का आस्वादन कीजिए—

धम धम नर उच्चरे न धरे धमना मम । धम मान्त प्राणि हण न गण निष्टर कम ॥३॥ धम धम नह को कहा न गह थम मू नाम । राम राम धमट यह बस म त निज राम ॥६॥ धमपाने धमराल न धमपाल नाम मिखारी । लिख नाम कल्पी गण जालि लाकदा वह नारी ॥७॥ दमा बेत बिंग किया ते समली अप्रमाण । धीरल नमल जल प्र-गा जम च्लाल न बाल ॥१९॥ वर्म मूल प्राणी दवा, दया से जीवनी नाय।
प्राट प्राप्ति न जाणिए, प्राप्ते वर्मनी पाय ॥२१॥
प्राणि दवा विच प्राणी ने, एक न इच्छ्यू होय ।
तेल व नेष्ट्र पिल्ला, सूप न तोम विचीय ॥२२॥
कण्ड निहुणूं नान जिम, जिम विच व्याकरणे वाणि।
न सोहे वर्म दया बिना, जिम मोगण विच पाणि ॥२२॥
नीचनी संगित परिहुरो, वारो उत्तम जाचार।
इस्लंभ मद मानद तणी, जीव मूं जालिम हारा ॥४०॥

### ५. सोमन्धर स्वामी

यह एक लघु गीत है जिसमें सीमन्धर स्वामी का स्तवन किया गया है।

#### ६. जिल्लीतरोधक कथा

यह १५ छन्दों की एक लघु कृति हैं, जिसमें चित्त की वश में रखने का उपदेश दिया गया है। यह भी उदयपुरवाले गुटके में ही सम्रहीत है। अन्तिम पद्म निम्न प्रकार है—

> सूरि श्री मल्लिभूपण जयो जयो श्री छक्ष्मीचन्द्र । तास वंश विद्यानिनु छाड नीति श्रृंगार । श्री वोरचन्द्र सुरो भणी, चित्त निरोध विचार ॥१५॥

### ७. बाहबलि वेलि

इसकी एक प्रति उदयपुर के खण्डेलवाल दिनम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सबहीत है। यह एक लघु रचना है लेकिन इसमें विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया गया है। त्रोटक एव राग सिन्धु मुख्य छन्द है।

# ८. नेमिकुमार रास

यह नेमिनाय की वैवाहिक घटना पर एक लघु कृति है। इसकी प्रति उदयपुर के अधवाल दिगम्बर जैन मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है। रास की रचना संबत् १६१२ में समास हुई थी जैसा कि निम्न खन्दों से झात होता है—

> तेहनी अक्ति करी घणी, मूनि बीरचन्द्र नि दोधी बुधि। श्री नेमितणा गुण वर्णव्या, पामवा सघली रिघि ॥१६॥ सवत् सोलताहोत्तरि, श्रावण सुदि गुरुवार। दशमी को दिन रुभदो, रास रच्चो मनोहार॥१७॥

महारक वीरचन्द्र

उक्त राख में महारक ज्ञानमूचन एवं शुभवन्द्र को श्रद्धावित समिप्त की गयी है। इस प्रकार महारक बीरचन्द्र को बब तक जो कृतियाँ उपकब्ध हुई है वे इनके माहित्य-प्रेम का परिचय प्राप्त करने के लिए पर्यात है। राजस्थान एवं गुजरात के साहन-मण्डारी की पूर्व स्थोज होने पर इनकी अभी और भी रचनाएँ प्रकाश में आपने की आभा है।

### नेमिकुमार रास

मनि बीरचन्द गु२१ वो म ३६९ पत्र, अब्रवाल दि. जैन मन्दिर, उदयपुर । दहा- नेमक्मार गगति गया, इन्द्रनि हव तव जाण । मुरपति फणपति आबीआ, आवी आचदिन भाण ॥१॥ करीय कलाणक पाचस, इद्र गया नीज धाम । पण्य तथा फल देखवी, जपता नेम जीन नाम ॥२॥ मल नव माहि जाणी, नरसती गछ सुणगार। श्री पदमनदि पहि भलो, मुरी सक्लकोरति भवतार ॥३॥ जिणि मिथ्या मोह नीवारीड, प्रकट की उसभ सान । धर्माधरमं प्रकाशिति, कीषा चीद्रप घ्यान ॥४॥ तस उदक्षाचिल उपनो, भूवन कीर्ति तम नाम । तस नेजि करी मोही, जमो डगमतो भाग ॥५॥ तस पटि जिती उपमा. श्री ज्ञान भवण मनि राय । देश विदेशि विहारकरो . भन्य लगाया पाय ॥६॥ तम पद पक्ज माहनु, श्री विजयकीति जिस्या अन्द । वाणीज अमृत वर मुणा, जेण दाथे नयणा नन्द ॥७॥ तस कुलि कमर प्रकासीय, भटारक शभचन्द्र सरी। वाणीइ सर नर माही आ. कमती नाग दरि ॥८॥ म् कहता मुभ कीर्तिजे, जेहनी देशि विदेशि । विक्षात मद गज भजनो, रजनो राय नरेस ॥९॥ भ वहिता भक्तिकरी, जिणवर तणी सचग। माम्त्र मीधात रचि घणा, मनि वह आणी चग ॥१०॥ च कहिना जे चद्रमा, ज्यम कमलनो करि विकास । मत्य धर्मामृत उपदेशिनि, छोडिन ससार पाम ॥११॥ द्र वहिता छ द्रव्यनुकरिते सरस बस्वाण। भट्टारक भव भय हरि, श्री शुभवन्द्र सुत्राण ॥१२॥ चह अक्षिर नाम नीपन्, मनी बीरचन्द्र गर तेही तरस पमाई नेमन्, राम करो मइ ऐही ॥१३॥

सास्त्र माहि भइ सामलि, कवनि रचूं नेमजीनु सार । भविमण भावि भण जो, जिस पाम्यो जयकार ॥१४॥ जबाछ नयर सोहामण, ज्याहया जिनबर भुवन उत्तंग । आदिनाय महि विठो, जेहन नीर्मल सोहि अग ॥१५॥ तेहनी भक्ति करी घणी, मूनि वीरचन्द्र नि दीघी बुधि, श्री नेमतणा गण वर्णया. पामवा सञ्जली रिधि ॥१६॥ संवत् सोलनाहोत्तरि, श्रावण श्रुदि गुरुवार । दशमि को दिन रूमडो, रास करो मर सार ॥१७॥ बस्तू---सुणी भवियण रे, रास ए सार मनोहर ॥ नेम कुमार तणो सवडो, भणो ए सार सद्दबल ॥ भवीयण भावि भण जो, तहम पृहचि सिबली आस निर्मर । लीला लाखि लक्षमी लहो, लहिरयो सर्गि निवास । संसार तणा सुख भोगवी, पदि भुगति होसि नीवास ॥१॥ इति श्री नेमकूमार रास समाप्त श्री । छ।। संवत् १६३८ वर्षे फागुण शुद्धि १५ वार शुकर । छक्षत।

शुभं भवतु कल्याणमस्तु ॥

# भट्टारक क्षेमकीर्ति

[ सवत् १७३० से १७५७ तक ]

भट्टारक क्षमबीति प्रयम दिगम्बर जैन मन्त है जिनके जीवन का पूरा इतिबृत्त मिलता है। क्षमकाति १७वी शताब्दों के महान विद्वान एवं प्रभावशाली भट्टारक थे। ६० वयं के जीवन म उन्होंने राजस्थान मुजरात एवं मध्य प्रदेश में विहार करके जन जन में भयवान महाबीर ने सिद्धान्ता का प्रचार किया तथा स्थान-स्थान पर प्रतिष्ठा विधान एवं तुत पाना करके लोगों में चार्मिक निष्ठा उत्पार की।

जनना जन्म भीलोडा नगर म सकत १६९७ में मगसिर मुदी हे गुक्रवार के रिन हुआ। इनके पिता का नाम साह खालु आई एस माता का नाम गोगा बाई था। क कद य ७ वर्ष ने ही थे तभी में आवाय देवनक्षीति के दरलों म रहन लग। उस दिन अक्षय नृतीया का पावन दिन बा। १६नें वर म रदार्शन करत ही उन्होंन अणुत्वत धारण कर लिय तथा पच कल्यानक प्रतिष्ठा महोत्सव के गुभावसर पर भटटारक देवन्द्र-कोति न इस अपना जिल्प घोषित कर वित्या और इनका नाम बहुचारी देक्षार लगा पाया। १४ वर तक ब्रह्मचारी काम अपन गुक के पाव रह और समस्त आस्त्री ना महरा वर्ष्ययन किया। भटटारक देव-द्रकांति न उनकी प्रतिद्धा व्यक्तित्व एव अच्ययनकिं को देवकन उ इ अपना प्रमुख शिष्य घोषित कर दिया और अपनी मृत्यु के पश्चात उ हो भट्टारक पद देन की अपनी हार्दिक इच्छा अवकत हो। मदत १७३० माह सुदी २ के दिन मटारक देवन्द्रकोर्ति का स्वयवाद हुआ।

मता १७३० माह मुदी २ मुस्वार के शुन दिन झ क्षमा की अटहारक देवन्द्रकीति के पटट पर अभिषक किया गया और उनका नाम क्षमकीति रक्षा गया। भन्नटारक दनन क पश्चात सवप्रमा व उदयपुर पारा। वही विभिन्न उत्सव, बत एव पत्र विचान आयोजित किया गया। उदयपुर मा उन्होत सर्वप्रमा वत्र वा बात्रमित किया। वा बात्रमीन मित्रा। वा विचान अव्याप और वृहद आविष्ट्राण का विचान प्रचम ति स्था गया। इनके पश्चात अन्यादक क्षमकीति ने देश के विभिन्न भागो एव प्रदेश मा विचान और जनता म पत्र विचान एव उत्सवों के माध्यम से अपूर्व पामिक जान्ति उत्पन्न की। कुछ प्रमुख साम एव नगर जिन्ह भटटारक धी सोमकीति ने अपन चरणद से पावति करान किया निम्न प्रकार है

इस वप गिरिपुर ( जैंगरपर )

सानवाडा बंधाविक, बृह्यानपुर, महेस्वर नगरों को भी पावन किया । संबत् १७३२ का चातुर्मांच महेस्वर में किया । वहाँ उन्नेन नगर के बाई जानु को १८३४ तत पूजा विधान विशेष रूप से रखा गया । इसी वर्ष मृद्धारक विश्वानी शिख्यक्य की यात्रा की । यात्रा समाजि के एक्पान् पूजा एवं उद्यापन किया । इसी वर्ष पूज्य की आसेरााड पधारे वहाँ विविध प्रकार के उत्तोदापन एवं उत्तवड सम्पन्न हुए । फिर बृह्यानपुर पधारे वहाँ कार्यहम पूजा, इसलकाण, सीहलकारण पूजा एवं उद्यापन किये और समाज में पार्मिक जावति उत्तक्ष की । वहाँ से खोरपपुर, रावेर, अहाबाद, महुआ आदि नगरों में विहार किया ।

## चार्तमासों का विवरण

| सवत् | 9569 | उदयपुर     | संवत् १७४४   | सागवाडा        |
|------|------|------------|--------------|----------------|
|      | १७३२ | महेश्वर    | १७४५         | उदयपुर         |
|      | १७३३ | सूरत       | १७४६         | उदयपुर         |
|      | ४६७१ | अहमदाबाद   | १७४७         | उदयपुर         |
|      | १७३५ | कोट        | <b>১</b> ४७१ | आगरा           |
|      | १७३६ | सागवाडा    | १७४९         | दारानगर        |
|      | १७३७ | सागवाडा    | १७५०         | <b>उदयपु</b> र |
|      | १७३८ | ड्रॅंगरपुर | १७५१         | उदयपुर         |
|      | 9503 | डूँगरपुर   | १७५२         | अहमदाबाद       |
|      | १७४० | राजनगर     | १७५३         | डूँगरपुर       |
|      | १७४१ | अहमदाबाद   | १७५४         | सागवाडा        |
|      | १७४२ | सूरत       | १७५५         | कोट            |
|      | १७४३ | अहमदाबाद   | १७५६         | सावली          |
|      |      |            | १७५७         | वहमदाबाद       |
|      |      |            |              |                |

मंगसिर वदी ४, सवत् १७५७ मे स्वर्गवास हुआ।

स्ट्रान्क प्रट्राक्लों में स्ट्रान्क क्षेमकीति के बीवन का पूरा इतिवृत्त दे रखा है। यह ऐसी प्रथम प्रट्राक्लों है जिसमें जम्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक घटना तिथि एवं मत्त्वत् तथा वार के शाय अस्तुत की गयी है। पूरी प्रट्रावकी स्ट्रान्क क्षेमकीति का एक प्रकार से इतिवृत्त है। जिसकी एक प्रति मन्दिर उदयपुर में सबहीत है।

### पूजा प्रतिष्ठा का युग

१७वी शताब्दी पूत्रा प्रतिष्ठा एवं व्रत विधान का युगया। इन पूजा तथा व्रत उपवास का विधान से सट्टारक गण कराते और गाँव-गाँव में विहार करके धर्मका प्रचार करते । दशक्षण पोडलवारण कमदहन पत्रा बारहृशो चौतीस बतोषापन पूजा तीस चौबीसी पत्रा आदि प्रमल पत्रा विचान व और मृहाप्क समकीति हतन अधिक पूजापाठी वन यय वे कि इन्ह बातुर्मात के अधिरिक्त गराज मध्यप्रदेश एव राजस्थान के प्रमुल नगरो एव शामो म इमीजिल विहार करना पडता । इन्होंन अपन जीवन म ४०० से अधिक उसव विधान कराय होग ।

# ढू ढाहड प्रदेश की यात्रा

सदत १७४७ की चन बदो ३ के दिन य सम्मदशिखर की याना के लिए पचारे तथा मालपरा नारायण भीजमाबाद सागानर आमर बदवा मध्य के मान्दरों के दश्चन किय तथा अपन गय को विद्या करके वापस नारायण आय और वहा महारक जगतकीति वा से भट की जो आमर गारी के महारक था। सबत १७ १ म आपने बीकानर की बार बिहार किया जहां देखकरण दाशी के पन लालचन्द्र न कमसहन पूजा महो तब किया था। बहाने आप पाली गय और तजिसह नारायणदास न मिल करके तीस चौबीगी पत्रा विवान सम्म न कराया।

#### •यक्तित्व

महारक क्षमकार्ति जपन नमय के सबसे प्रतिभाशाली महारक ये जनकी या एक कोति सार रेग म और विशयत गजरात एव बागड प्रदेश म सबन ल्यास भी और जनता इनके दगानों के जिए पत्रक पावत बिछाय रहती थी। व जहीं भी जात जनका धानदार स्वानत होता और पत्रा प्रतिष्ठा एक महान्मव आयोजित किय जात जिससे मार रेग म थामिक जायुति फल जाती।

# साहित्य निर्माण

भट्टारक क्षमकीत न सहिय निर्माण किया या नहीं इस सम्बंध म भट्टारक पट्टावला मीन ह। इससे यह अनमान लगाया जा मकता हकि उनकी इस आर रुचि नहीं थी और व ग्राचो के स्वाध्याय की आर ही अपने शिध्यो का ध्यान दिलात रहत था।

# मद्वारक शुभचन्द्र (द्वितीय)

[ सवत् १७२५ से १७४८ तक ]

शुभवन्द्र के नाम से कितने ही भट्टारक हुए हैं। भट्टारक सम्प्रदाय में ४ शभवन्द्र गिनाये गये हैं —

| dex later and 6        |                   |
|------------------------|-------------------|
| १. कमलकीर्ति के शिष्य  | भट्टारक शुभवन्द्र |
| २. पद्मनन्दि के शिष्य  | ,,                |
| ३. विजयकीति के शिष्य   | **                |
| ४. हर्षचन्द्र के शिष्य | 29                |

हमसे प्रयम काष्टातंत्र के माजुराज्छ और पुकर गण में होनेवाले में, कमक-काँति के शिष्प थे। इनका समय रेंची शताब्दी का प्रयम-दिशीय चरण था। दूसरें गुमजद्र में, प्रयमित्व के शिष्प थे, जिनका मुद्दारक काल स. १४५० से १५०७ तक था। तीत्तरे में गुमजद्र मट्टारक विजयकोति के शिष्प थे जिनका हम पूर्व पृष्ठों में परिचय दे चुके हैं। जीये गुमजद्र मट्टारक हर्षजद्र के शिष्प क्लाये गये हैं। इनका ममय १०३३ से १७४९ माना गया है। ये मट्टारक मुजनकीति की परम्परा में होने-वाले म, हर्षजद्र (स १९४८-१०३३) के शिष्प थे। लेकिन आलोच्या मट्टारक प्रयच्छा मट्टारक अभयजद्र के शिष्प थे वो मट्टारक रूतकोति की प्रशिच्य एवं मट्टारक हुमुद्दवन्द के शिष्प थे जिनका परिचय नहीं दिया जा रहा है—

पर्दारक अभयजन्द के परचात् स. १७२१ को व्येच्ठ वदी प्रतिपदा के दिन पार्वच्दर में एक विशेष उत्तव किया गया। देश के विभिन्न भागों से अनेक सामु छन्त एकं प्रतिचित्र भावक उत्तव में तमिनिक्त होने के किए नगर में वाये। शुम्न मुद्धी में शुम्मक्द को सर्दारक गादी पर अभियेक किया गया। सभी उर्शास्त्रक शावकों में शुम्मक्द की अयकार के नारे लगाये। रिजयों ने उनकी दीर्घायु के लिए मंत्रक गीत गाविच वाया यन्त्री से समास्यक गूँच उठा और उपस्थित जनसमुदाय ने गुरू के प्रति हार्दिक श्रदावालियों वर्णित की।

गुभचन्द्र ने भट्टारक बनते ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्घारित किया।

१ देखिए भट्टारक सम्बदाय, पृस. ३०६।

२ तम सक्जन उत्तर खग घरे, मधुरे स्वरे माननी गान करें (११) ताहाँ मह विध वाजित्र वाजता, सुर नर मन मोहो निरस्यता (१२)

यस्पि अभी वे पूर्णत युवा थे, े उनके अन-प्रत्या से सुन्दरता टपक रही भी, लेकिन उन्होंने अपने आत्म-उद्धार के साथ-साथ समाव के अज्ञानान्यकार को दूर करने का बीडा उठाया और उन्हें अपने इस मिवन मे पर्याप्त सफलता भी मिली। उन्होंने स्थान-स्थान पर विहार किया। राजस्थान से उन्हें अत्योधक प्रेम या इसिन्गर्ए इस प्रदेश में उन्होंने बहुत भ्रमण किया और अपने प्रवचनो द्वारा जनसाथारण के नैतिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

्यभचन्द्र नाम के ये पांचवे प्रट्रारक थे, जिन्होंने साहित्यक एव सास्कृतिक कार्यों में विशेष प्रचि की। शुभवन्द्र गुवरात प्रदेश के व्यक्तिन नगर में जराज हुए। यह नगर जैन समाज को प्रमुच केन्द्र या तथा हुवड जाति के आवको का वहाँ प्रमुख था। इस्ति आवको में हीरा भी एक आवक ये जो धनवान्य से पूर्ण तथा समाज हारा समाज कारा सम्म समाज कारा समाज कारा समाज कारा समाज कारा समाज कारा

शुभवन्द्र के शिष्यों में प गोपाल, गणेश, विद्यासागर, जयसागर, आनन्द-सागर आदि के नाम विशेषत उल्लेखनीय है। आं गोपाल ने तो शुभवन्द्र के कितने ही पदों में प्रश्नसत्मक गीत लिखे हैं जो साहित्यिक एव ऐतिहासिक दोनो प्रकार के हैं।

भ गुभवन्द्र साहित्य निर्माण में अत्यधिक रचि रखते थे। यद्यपि उनकी कोई बड़ी रचना उपक्रम्य मही हो सबी हैं, लेकिन वो यद साहित्य के रूप में इनकी कृतियाँ मिली हैं, वे इनकी साहित्य रिमक्टना की जोर पर्याप्त प्रकाश डालनेवाली है। अब तक इनके निम्म पर प्राप्त हुए हैं—

१ साग रजनो वर वरन विल कि जाई मही सम माम। पजक पत्र नमान तुनीयन गीवर बहु विहास है (८) मासा सुक प्रयोग ना मुन्द अध्य क्याजों हु ल। रूक वण द्वि प्रक्ति विरामित नी रक्षती जानन्द रे (६) क्या विस्त प्रक्रित क्या ना तत्त्वाचेई करता। पत्र अध्य नाविष्ठ ते था। ना वर्त्ताचेई करता।

२ • आकर्णसक वितर्कक्षनापम पुराण पियल भेट काष्ट्रसहस्री आदि प्रत्य अनेक जुझा बिहु जाणा बेट्र रे॥

- १. पेलो ससी चन्द्रसम मुख चन्द्र
- २. बादिपुरुष भजी बादि जिनेन्द्रा
- ३. कौन सी सुष त्यावे श्याम की
- ४ जपो जिन पार्खनाच भवतार
- ५. पावन मति मात पद्मावति पेखतां
- ६. प्रात समये शुभ ध्यान धरीजे
- ७ बासपुच्य जिन विनती सुणो वासपुज्य मेरी विनती
- ८. श्री सारदा स्वामिनी प्रणमि पाय, स्तुब वीर जिनेश्वर विबुध राय
- ९. अज्झारा पाइर्वनावनी बीनती

उक्त पदो एवं विनतियों के बीतिरिक्त अभी म शुमबन्द्र की और भी रवनाएँ होगी, जो किसी गुटके के पृष्ठों पर अथवा किसी शास्त्र भण्डार में स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में अजातावस्था में पढ़ी हुई अपने उद्धार की बाट ओह रही होगी।

पदों में कि ने उत्तम भावों को रखने का प्रयास किया है। ऐसा मालूम होता है कि गुमजन्द्र अपने पूर्ववर्ती कवियों के समान 'निमन्राजुल' की जीवन घटनाओं से अरविधक प्रभावित ने इसलिए एक पद में उन्होंने 'कीन सभी सुध त्यावे स्थाम' का मार्मिक भाव भरा। इस पद से स्पष्ट है कि किव के जीवन पर भीरा एवं सूरदास के पदों का प्रभाव भी पड़ा है।

कौन सखी सुध त्यावे श्याम की।

मधुरी धुनी मुखचन्द्र विराजित, राजमित गुण गावो ।।श्याम ।।१।। अंग विमूषण मनीमय मेरे, मनोहर माननी पावे । करो कछ तत मन्त मेरो सजनी, मोहि प्राननाथ मीलावे ।।श्याम ।।२।।

गजगमनी गुण मन्दिर स्थामा, मनमध मान सताबे। कहा अवगन अब दीन दयाळ छोरि मगति मन भावे।।स्याम ।।३॥

सब सली मिली मन मोहन के डिंग जाई कथा जू सुनावे। सन मनी प्रभू श्री शभवन्द्र के साहिब, कॉमिनी कुल क्यों लजावे।।श्याम ॥४॥

कवि ने अपने प्राय सभी पद भक्ति रस प्रधान लिखे हैं। उनमे विभिन्न तीर्यंकरों का स्वयन किया गया है। आदिनाय स्वयन का एक पद देखिए—

बादि पुरुष भजो जादि जिनेन्दा ॥2क॥
सकल सुरासुर शेष सु व्यन्तर, तर सम दिनपति सेवित चन्दा ॥१॥
जुग बादि जिनपति भये पानन, पतित उदारण नाभि के नन्दा ॥
सी न दयाल क्यानिथ सारा, पार करो बाथ तिमिर निवेदना ॥।
केवल य्यान से सम कक् जानत, काह कह प्रभू मो भित मन्दा ॥
देखत दिन-दिन चरण सरसते, विनती करत यो सुरि शुभ चन्दा ॥३॥
देखत दिन-दिन चरण सरसते, विनती करत यो सुरि शुभ चन्दा ॥३॥

#### समय

गुमचन्द्र संबत् १७४५ तक महारक रहे। इसके पश्चात् रत्यबन्द्र को महारक यद पर मुशामित किया गया। भहारक रत्यबन्द्र का एक लेख संबत् १७४८ का मिना है, जिसमें एक गीत को प्रतिक्रिय पं. भोपाल के परिवार के सदस्यों के किए का गया थे। एक तप्तु न्यव्या के किए के पाया थे। एक तप्तु न्यव्या का देश के एक होने से दूसरे कोने तक अपन करके साहित्य एवं संस्कृति के पुनरस्यान का जो अलग्न जगाया था बहु सर्देव स्मरणीय रहेगा।

# शाकस्मरी प्रदेश के प्रभावक आचार्य

साकम्भरी प्रदेश प्रारम्भ से ही जैनावायों, मट्टारको, मृनियो एवं विद्वानों का प्रदेश रहा है। इन सत्तों ने प्रदेश में विद्वार करके जन-जन को भगवान् महाबोर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सत्य, जवीर्य, इद्धावर्य एवं अवरिष्ण को जीवन में उठारिन का उपदेश दिया था। यही कारण है कि इस प्रदेश में भगवान् महाबीर को ऑहिंसा को जनता पर पूर्ण प्रभाव रहा और जनतामान्य की भावना प्राणीमाण को बचाने की रही। यह पूरा प्रदेश हो तीर्ष के समान पूजित एवं सम्मानित रहा। सीभर, नरायण, नागौर, अजनेर, मौजमाबार-बीज नगरों में जैन तीर्थयाणी यहाँ के मिसरों की, जैन सक्तो एवं सामानित रहा के मिसरों की, जैन सक्तो एवं साहन भण्डारों की वन्दना करने जाते रहते थे। सिद्धाने सूरिन अपनी पुस्तक सकल-तीर्थ स्ताण में सीभर प्रदेश के छा प्रमण तीर्थ का मिसर प्रवेश किया है—

संडिल्ल डिड्रुआणय नराण हरसत्तर खट्टल देसे, नागतर मुख्यदंतिस् सभिर देनमि बंदेसि ॥

नागौर एव अवमेर-जैसे नगर आचायों एव महारको के केन्द्र ही नहीं रहें किन्तु साहित्य एव साहित के प्रचार-समार से भी ये प्रमुख अधियन्ता रहें तथा साहित्य की अपूर्व बुरक्ता करके हस खेत में गौरवशाली कार्य किया । अवनेर तो १०वो ११वी बातावरी से ही जैन सन्तो को गतिविधियों का प्रमुख नगर रहा । सबत् ११९८ में हस नगर में महाराजाधिराज अर्णोराजादेव के ज्ञासन में आवश्यकनिर्यूनिक की प्रतिलिधि को गयों थी जो नगर को १२वी बाताव्यी में सम्पन्न साहित्यक गतिविधियों की और संकेत करती हैं। अवनेर में ११वी बाताव्यी में ही महारकों की गाती स्थापित हो गयी थी और भहारक सुमक्षीति (स. १९०१) तथा महारक रत्नकोर्ति एवं भहारक प्रभाजन्त्र (स. १९९०) का इसी नगर में पहाणियंक हुआ था।

अजमेर के पश्चात् जब भट्टारको का देहली केन्द्र बना और भट्टारक प्रभावनक्र ने देहली में जाकर सम्राट फिरोडजाह तुमलक के समय दिम्मबर भट्टारको के स्याग एवं तप की प्रभावना की तो सारे देश में प्रसन्नता की कहर दौष गयी तथा दिम्मबर सम्प्रदाय के साबुओं एव म्हारको का देश में जन-बन द्वारा स्वागत होने लगा। है हस्सी

१ राजस्थान के प्राचीन नगर —डॉ के सी. जेन, पृ. सं, ३०६।

२ भद्रारक पद्रावली - महाबीर भवन, जसपूर।

३ मुद्रिभिलास - मस्तराम साह, पृष्ठ संस्था ७१-७६।

में होनेवाले भट्टारक गुभवन्द्र, प्रभावन्त्र एवं जिनवन्द्र-जैसे मुट्टारको का राजस्थान को बोर दियोग विहार होता रहा और वे साक्रमधी प्रदेश की जनता को अपने दिव्य सन्देशों के हुनाएं करने रहे। मबत् १९८१ में पुन भट्टारक रत्नकों ित ने नापीर में स्वतन्त्र मुट्टारक राज्यों को स्थानन की जिससे सारे मारबाह प्रदेश में घर्म एवं साहित्य का प्रचार किया जा मके तथा जनता के अधिक सम्पर्क में आ सके। नापीर की गायों पर एक एट्टावन्द्रों के अनुभार २७ मट्टारक हुए। अन्तिन मट्टारक देवेन्द्रकीति ये जिनका अभी कुछ ही वर्ष पूर्व स्वयंवास हुवा था। इस गादी के कारण राजस्थान में तथा विद्यास तांमर प्रदेश एवं मारवाह में जैन वर्ष का अधिक प्रचार हो एका और साहित्य पूरणा को और विद्योग प्रवार दिया। नापीर का साथक भवार राजस्थान में ही नहीं किन्तु देश में नवसे महत्वपूर्ण तथा विद्या पता विद्या। नापीर का साथक भवार राजस्थान में ही नहीं किन्तु देश में नवसे महत्वपूर्ण तथा विद्या पता वाहाल सामन भवार माना बता है।

नागौर ताथा के मट्टारको का पट्टाभिषेक प्रमुख रूप से नागौर के अतिरिक्त अजमेर, जोवनेर, मारोठ-नैसे नगरों में हुआ। मट्टारको के पट्टाभिषेक में विभिन्न नगरों एव गाँवी की जैन मनाज भारी संख्या में भाग केती थी और इस प्रकार में समारोह मों मेंकडो वर्षों तक धर्म प्रभावना के एक बग माने जाते रहे। आमेर गादी के भट्टारक ज्यान्कीति के पट्टाभियेक में राजस्थान के ही नहीं किन्तु देहली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में में भी भारों सक्या में आवक्रमण सम्मिनित हुए थे।

सबन् १७४५ में भट्टारक रत्नकीति (दितीय) ने अवमेर में पून भट्टारक गारी की स्थापना की। यदापि इस गारी का सम्बन्ध नागीर गारी से पूरी तरह नहीं टूरा या लेकिन इन भट्टारको को अलम ही परम्परा चली। भट्टारक विवयक्तीति सबन् (१८०२) टम गारी के प्रमिद्ध भट्टारक थे। अवमेर में जो भट्टारकीय शास्त्र भण्डार है वह भी इनो गारी के भट्टारकों को देन हैं।

याकस्मरी प्रदेश में केवल नागीर एवं अजमेर के भट्टारकों का ही विहार नहीं होता या किन्तु आमेर एवं बागड प्रदेश के भट्टारक भी इन प्रदेशों में विहार करते थे और माहिस्य एवं मस्कृति के प्रचार में अपना मोणवान देते थे। संबत् १७४८ में बागड के मट्टारक क्षेत्रकीति ने मामेर शिव्यर की यात्रा के लिए जब सथ सहित विहार किया तो मालपूरा, नरावणा, मौजमाबाद, सौगानेर, जामेर आदि नगरों की भी बन्दना की तथा आमेर के मट्टारक श्री जगरकीर्तिजी से मेंट की।

भट्टारकसम्प्रदाय—डॉबी.पी जोहरापुरकर, पुस १२४-२४।

२ भट्टारक पट्टावली — महाबीर भवन, जसपूर ।

३ त्यहां प्राचानुत्य निरिपुर जाना श्री सवीन हिराम रहीन। साम्यतन उदयपुर ना श्री कथनि बदानी नेत्र मरी १ दिने थी मन्मिरिकारको याता साम चान्या मानपुर नराणि मौजावर माणनेर जानेर नपुरा ने थी मचानि दायोनि नराणि महारक श्री जणकोतिन मजीन। सन्दर्भण नुचीनाणा जारने कोष्ट्रां

#### भट्टारक गादियों की स्वापना

सट्टारक विनवन्द्र के समय में नागौर में स्वतन्त्र मट्टारक गांदी की स्थापना हुई। पहले ये मण्डलावार्य कहलाते वे लेकिन कुछ समय परवात् ये भी अपने आपको भट्टारक लिखने लगे। देस मट्टारक परम्परा में निम्न प्रकार मट्टारक हए—

१ भ रत्नकीर्ति

२. भ. भवनकोति, संवत १५७२ बाचाड सदी २. जाति छावडा र

३. म. विशालकीति सं, १५०१

४. भ लक्ष्मीचन्द्र, संबत १५११ जाति स्नाबहा

५ भ सहस्रकोति, संवत १६३१, जाति पाटनी

६. भ. नेमिचन्द, संवतु १६५०, जाति ठोलिया

७ भ. यशकी ति, सं. १६७२, गोत्र पाटनी

८. भ भानुकीर्ति, स १६९०, गोत्र गंगवास

९. भ श्रीभूषण, सं. १७०५, गोत्र पाटनी

१०. भ. धर्मचन्द्र, सं १७१२, गोत्र सेठी

११ भ. देवेन्द्रकीति, स. १७२७, गोत्र सेठी

१२ भ अमरेन्द्रकीति, स. १७३८

मट्टारक सुरेन्द्रकीति के पश्चात् भा रत्नकीति (द्वितीय) हुए। इनके दो शिष्य ये—एक विद्यानन्द और दूबरे जानभूषण। भ रत्नकीति कुछ समय तक नागीर गादी पर रहने के पश्चात् अजमेर में स्वतन्त्र भट्टारक गादी की स्थापना की। मागीर की गादी पर अपने शिष्य जानभूषण को मट्टारक बना दिया। इसके पश्चात् निम्न भट्टारक और हुए—

१३. रत्नकीर्ति दितीय

१४. ज्ञानभूषण

१५ चन्द्रकीति

१६. पद्मनन्दि

१७. सकलमूषण

१८. सहस्रकीति

१९ अनन्तकीर्ति

२०. हर्षकीर्ति २१. विद्याभूषण

२२. हेमकीति

1,100

१. गुटका दि जैन मन्दिर, पाटोदी, संस्था १६२।

महारक सम्बदाय में डॉ बोइरापुरकर ने भ, धर्मकीर्ति का नाम और विया है।
 भ सम्बदाय में अमरेन्द्रकीर्ति के स्थान पर मुरेन्द्रकोर्ति का नाम दिया है।

शाहरूमरी प्रदेश के प्रमादक मावार्य

२३ क्षेमेन्द्रकीति

२४ मुनीन्द्रकीति

२५. कनककीर्ति

२६ देवेन्द्रकीति

महारक देवेन्द्रकीर्ति नागौर गादी के अन्तिम महारक वे जिनका स्वर्गनाध अभी कुछ ही बची वहले हुआ है। नागौर नाथी का सम्बन्ध नागपुर, असरावती आदि विदर्भ के नगरों से भी रहा है तथा महाराष्ट्र के अन्य नगरों में जहाँ मारवाडी ज्यापारी रखते हैं सबी से भी जाया करते थे।

सबत् १७५१ में अट्टारक रत्मकीति ने अवमेर में जब अट्टारक गादी की स्थापना की तो उनका पुन पट्टारियेक आयोजित किया गया। इस वर्ष जोबनेर से एक पंव-क्त्याणक प्रतिष्ठा समारोह हुवा जिसकी प्रतिष्टता सम्पन्न करानेवाले अट्टारक रत्मकीति ही से। मधी जीना रेज प्रतिष्ठा की थी।

अजमेर की इस पट पर निम्न भट्टारक हए-

१ भ. रत्नकीति

२ भ. विद्यानन्द (सं. १७६६)

३ भ महेन्द्रकीति (म १७६९)

४ भ अनन्तकोति (स १७७३)

५ भ मुबनभूषण (स १७९७)

६ भ. विजयकीर्ति (सं १८०२)

७ भ त्रिलोकेन्द्रकीर्ति

८ भ. भुवनकीति ९ भ. रतनभृषण

१०. भ. पद्मनन्दि

पहारक प्यानित्व अवमेर गादी के अन्तिम महारक थे। उक्त सभी महारको ने राजस्यान के विभिन्न भागों में विहार किया और भवाना महावीर के सम्वेश को जन-कन तक पहुँचाने का प्रयास किया। इन महारको के अवमेर चनुतरे बने हुए है। सन्त १७६९ में महारक राजनकीति व महारक विवानन्द ने चनुतरा बनवाया। संवत् १८९० में महारक विजयकीति ने अपने गुरु भवनभूषण का चनुतरा बनवाया। संवत् १८५० में अवमेर में महारक भुजनकीति के तत्वावयान में एक विशाल प्रतिश्च का स्थापित किया गया। मचही पर्मदास इस प्रतिस्था के आयोजक थे तथा अवमेर पर उस समय शिविया दीलतराय का शासन था।

म भन् १८४२ वै शाल मासे शुक्तवसे तिथि प्रचानक गुक्तासरे जनमेर महापूर्वे सीविधा दौलतरावकी राज्ये श्री स्वन्यये अ. श्री भुवनकीतिस्तराम्नाये नगवाल गोत्रे सम्बही धर्मदासेन वरं प्रतिशा करायिता।

वैसे तो सभी अट्टारक विद्वान्, साहित्य-सेत्री एवं अनव संस्कृति के प्रमुख प्रचारक ये लेकिन इनमें निम्न अट्टारको की सेवाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं---

#### मद्वारक पद्मनन्दि

भट्टारक पयानिद प्रभावन्द्र के लिब्ध थे। भट्टारक प्रभावन्द्र की आज्ञा से गुराब क्षेत्र में विधि-विधान से प्रतिष्ठा सम्पन्न कराने के लिए उन्हें वहाँ भेजा गया था। एक बार वहीं के प्रावकों ने भट्टारक प्रभावन्द्र से वहाँ की प्रतिष्ठा सम्पन्न कराने की प्रावंना की प्रतिकृत ने वहाँ नहीं जा तके तो उन्होंने आचार्य प्रधानिद की ही सूरी मन्त्र देकर भट्टारक यद पर प्रतिष्ठित कर दिया। मट्टारक पट्टावित में प्रधानिद का जो परिचय मिलता है वह निम्न प्रकार है—

संवत् १२८५, पौष सुदी ७, पद्मनिन्दजी गृहस्य वर्ष १०, सास ७, दीक्षा वर्ष २३, मास ५, गृहस्य वर्ष ६५, दिन १८, जन्तर दिन १०, सर्व आयु वर्ष ९९, मास ०, दिन २८।

पपनित्व पर सरस्वती का पूरा नरसहरूत था। एक बार उन्होंने पायाण की-सरस्वती प्रतिमा को मुख से बुकाया था एंखा उल्लेख मिक्का है। आवायं पपनित्व अपने समय के बडे बिडान् भट्टारक थे। इनके संव में अनेक साधु एवं साध्ययों थी। इनके बार शिख्य प्रधान थे। इनके मंद्रारक सक्कारित ने गुजरात में, भट्टारक सुश्चनक ने देहली में, भट्टारक देवेन्द्र कंति ने सूरत में भट्टारक गायी की स्वापना की। पप्रमाक्ति की १५ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी है जो सभी संस्कृत भाषा में निबद्ध है। सामानेर में सपीजी के मिन्दर में जो सामित्वाय की प्रतिमा है, जिसकी प्रतिच्छा स्त्ती के द्वारा संवत् १४६४ में कमसेर में सम्यन्त हुई थी। इसी तरह इनके द्वारा प्रतिच्छापत मृति भरतपूर में पशायों मिन्दर में भी विराजमान है।

# भट्टारक वर्मकीति

ये नागौर गांदी के भट्टारक थे। ये सबत् १५९० की चैत्र कृष्ण ७ को भट्टारक हुए। आप खण्डेलबाल चांति एवं सेठी बोत्र में उत्पन्न हुए थे। सबत् १६०१ की फाल्गुन शुक्ला ९ को आपने चन्द्रप्रभु मृति की प्रतिष्ठा करायी थी।

१ संबद् तेरहसौ पिचि जानि नै. भये भटारक प्रभाचन्द्र गुनवानिनै ।

जिनकी आंचारिज इक हो गुजरात में. वहां मर्ब पंचीन मिती ठानी बात में। १६१। कोचे एक वरिष्ठा हे तुमकाक हु बैं, करन को विधियत सम ताजा साम में। महारक बुदवाये हो पहुँचे नहीं, तमें समें पंचीन मिती गह ठानी सही। पुरितंत्र नहीं आंचारिज को दिये, श्वनिण महारक नाम मुकेद कियी।

ताकि पाटि सकतकोरित मुनिवर भये, तिन समोधि गुजरात देख अपने किये । १२० । र पावाण की सरस्वती सखें बलाई । जाति माझण पट कजनेर ।

२, पाषाण की सरस्वती सुखे बुसाई। जाति बाह्यण पह अजमेर। э मित पंच संग्रह—महाबीर भवन, जग्रपर, पासं २६४।

४. भट्टारक सम्प्रहायः, एक्ट संख्या १२ ।

## भट्टारक विशालकीति

सबत् १६०१ वैशाल सुदी, विशालकीतिओ गृहस्य वर्ष ९, दीक्षा वर्ष ५८, भट्टा वर्ष ९, मास १०, दिवस २०, अन्तर मास १ दिवस १०, सर्व वर्ष ७७, दिवस २३ जाति पाटोदी यह जोवनेर ।

विश्वालकीर्ति का पट्टाभिषेक जोबनेर में संवत् १६०१ में हुआ था। ये भी मागोर पट्ट के अट्टारक थे। जाति से खण्डेलवाल एवं गोत्र पाटोदी था। ये १० वर्ष तक भट्टारक रहे।

# भट्टारक लक्ष्मीचन्द्र

भट्टारक विशालकोति के प्रमुख शिष्य थे। संबत् १६११ में इनका भी जोबनेर में ही पट्टाभिषेक हुआ। ये भी खण्डेलवाल एवं छाबडा गोत्र के थे। इन्होने २० वर्ष तक भट्टारक पद पर रहकर साहित्य एवं समाज की अपूर्व सेवा की थी।

# भट्ट।रक सहस्रकोति

जोबनेर में पहुस्य होनेवाले ये तीसरे भट्टारक थे। इनके पुरु मट्टारक लक्ष्मीचन्द्र थे। सबत् १६३१ जेष्ठ सुरी ५ को इनका बड़े ठाट से पट्टाभिषेक हुआ। इसके पश्चात् ये १८ वर्ष तक मट्टारक रहे। इनका गोत्र पाटनी था।

## भट्टारक नेमिचन्द्र

जोबनेर में ही पहरब होनेवाले में चौबे भट्टारक थे। अपने गुरु लक्ष्मीचन्द्र के समान में भी जयल्काल जाति के ये तथा ठीलिया इनका नोत्र वा। मंत्रत् १६५० की स्नान में भी जयल्काल जाति के ये तथा ठीलिया इनका नोत्र का म्हारक पद पर रहे। ये साहर-में में ने या अपने लिए एक अपने विष्यों के लिए ग्रन्थों की पाष्ट्र लिपियों कराया करते थे।

#### भट्टारक यशःकीति

ये नागीर गादी के भट्टारक ये तथा संबत् १६७२ की फाल्गुन शुक्ला ५ को इनका रेवासा नगर मे पट्टामियेक हुआ । एक भट्टारक पट्टाविल मे इनका परिचय निम्न प्रकार दिया है—

सवत् १६७२ फायून मुदो ५, यस कीतिजो मृहस्य वर्ष ९, दोक्षा वर्ष ४०, भट्टा. वर्ष १७, मास ११, दिवस ८, अन्तर २, सर्व वर्ष ६७ जाति पाटनी पट्ट रेजा ।

रेवामा नगर के आदिनाथ जिनमिन्दर में एक शिकालेख के अनुसार यश कीति के उपदेश से रायसाल के मुख्य मन्त्री देवीदास के दो पुत्र अतिमल एव नयसल ने मन्दिर का निर्माण कराया था। इनके प्रमुख फिच्य रूपा एवं ट्रॅगरसी ने धर्मपरीक्षा की एक प्रति गुणवन्द्र को भेंट देने के लिए बनायी थी तथा रेवासा के पंचों ने उन्हें एक सिहासन जॅट किया था।

## भट्टारक भानुकीर्ति

भानुकीर्तिका पट्टामिषेक नागौर में ही संबत् १६९० में सम्पन्न हुआ। एक पट्टावित के अनुतार इन्होंने धर्म वर्ष में ही दौशा के की और ३७ वर्ष तक सायु जीवन में रहकर गहरी साधना की। इसके परचात् १४ वर्ष तक मट्टारक पर पर रहकर जैन साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार किया। इनके द्वारा रिचत रिवंदत कथा की एक पायुंकिपि जयपुर भण्डार संग्रह में मिलती है जिसमें उन्होंने अपने आपका निम्न प्रकार उन्होंन किया है—

> आठा सात सोला के अंग, रविदिन कथा रचियो अकलंक। भाव सहित सत सख लहे. भानकीति मनिवर जी कहे।

उक्त कथा के अतिरिक्त इनको बृहद् सिद्धचकपूजा, रोहिणी वतकथा एवं समीणा पादवंनाय स्तोत्र भी राजस्थान के विभिन्न भण्डारों में मिलती हैं।

# भट्टारक श्रीभूषण

ये भट्टारक भानुकीर्ति के जिष्य में तथा नागौर गारी के संबद् १७०५ में भट्टारक वने ये। ७ वर्ष तक भट्टारक रहने के परवात् इन्होंने अपने शिष्य धर्मवन्द्र को भट्टारक गारी देकर एक उत्तम उदाहरण उपस्थित किया। ये खण्डेलवाल एवं पाटनी गोज के थे। साहित्य रचना में इन्हें विशेष कचि बी। इनकी कुछ रचना निम्न-प्रकार है—

| अनन्तचतुर्दशी पूजा | संस्कृत |
|--------------------|---------|
| अनन्तनाथ पूजा      | ,,,     |
| भक्तामर पूजा विधान | 91      |
| श्रुतस्कन्ध पूजा   | **      |
| सप्तऋषि पजा        |         |

### भट्टारक धर्मचन्द्र

भट्टारक धर्मचन्द्र का पट्टामिषेक संवत् १७१२ मारोठ में हुआ था। ये नागौर गादी के भट्टारक थे। एक पट्टावजी के अनुसार ये ९ वर्ष मृहस्य रहे, २० वर्ष तक सायु अवस्या में रहे तथा १५ वर्ष तक मट्टारक पद पर आसीन रहे। संस्कृत एवं हिन्दी दोनों

१ श्रीमह महारकवी श्री १०९ श्री यहा कीर्ति जी तस्य जामनाय का श्री पंचा सिंहासम कराय बहायो रेवासा नगर सं. १६७२ का मिति फाक्यून सुदी १ ।

के ही ये अच्छे विदान् ये और इन्होंने संबत् १७२६ में 'गौतमस्वामीयरिय' की रचना की थी। संस्कृत का यह एक अच्छा काज्य है। मारोठ (राजस्थान) में इसकी रचना को गयी थी। उस समय मारोठ पर रघुनाय का राज्य था। उक्त रचना के अविरिक्त नेमिनाय विनती, सम्बोध पचासिका एवं बहस्रनाम पूचा नामक कृतियाँ और मिलती है।

#### देवेन्द्रकोति

देवंग्द्रकीति के नाम से कितने ही भट्टारक हो गये हैं। ठेकिन प्रस्तुत देवंग्द्रकीति नागीर के भट्टारक वर्षचन्द्र के शिष्य थे। इनका पट्टाभिषेक सवत् १७२७ में मारोठ में सम्पन्न हुआ था। ये केवल ११ वर्ष तक ही भट्टारक वर पर रहें।

# भट्टारक अमरेन्द्रकोर्ति

यं महारक देवेन्द्रकीति के लिष्य में तथा मंत्रत् १७३८ में महारक पद पर अभि-पिक हुए में। कुछ महालियों में मुरेन्द्रकीति का भी नाम मिलता है। ये खण्डेलवाल माति गुत गाटणी गोंव के में। सन्त् १७४० में इनके द्वारा रचित रविवार बतकमा की प्रति मिलती है। ये भी करीब ७ वर्ष तक महारक गादी पर रहे।

## भट्टारक रत्नकोर्ति (हितीय)

रत्नकीति सवत् १७४५ में भट्टारक पर पर अभिषिक्त किये गये। ये कुछ समय तक नागौर गादी पर रहे लेकिन बाद में अजमेर चले गये और वहाँ पर उन्होंने स्वनन्त्र भट्टारक गादी की स्थापना की। यह कोई सबत् १७५१ की घटना होगी। सबत् १७५१ में कालाहहरा में पुन इनका पट्टाभिषेक किया गया। ये बड़े प्रभाववाली मट्टारक थे। एक भट्टारक पट्टाबली में इनका परिचय निम्न प्रकार दिया गया है—

सवन् १०४५ वैज्ञाल सुदी ९ रत्नकीति वो गृहस्य वर्ष २०, दीक्षा वर्ष ४७, पट्ट वर्ष २१, सर्व वर्ष ९८ मास १ दिवस ४, अन्तर मास १, दिवस ३, जाति गोधा पट्ट कालाडहरा।

# भट्टारक विजयकोर्ति

अनमेर गादी के मट्टारको में मट्टारक विजयकीति का नाम विशेषत. उन्लेखनीय हैं। इनका अवयर नगर में सबत् १८०२ आधार दुसी १ के सूच दिन पट्टामियक हुआ गा। इन्होंने अपने पुरू भवनभूषण का चन्नुतर एव परच अजमेर में ही स्थापित किये ये। विजयकीति सस्कृत एव हिन्दी के अच्छे विद्वाल् थे।

अब तक इनकी निम्न रचनाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं-

अकलंक निकलंक चौपाई ५. धर्मपाल संवाद
 कथा संब्रह ६. सट्टरण्डक

३. कर्णामृतपुराण ७. शालिशद्र चौपाई ४. चन्दनपञ्चीवत पना ८. अणिक चरित्र

कर्णामृत पुराण की रचना रूपनान (रूपनगढ) में संवत् १८२६ में सम्पन्न 2ई थी। जिसका कवि ने निम्न प्रकार उच्छेख किया है—

> संवत् अठारहसौ छब्बोस ग्रन्थ रचित...... बीस । कार्तिक बदि बारस गृहवार, रूपनगर में रच्यो सुसार ॥

श्रेणिकपुराण सवत् १८२७, शालिभद्र चौपाई संवत् १८२७, महादण्डक सवत् १८२९ की रचनाएँ है। महादण्डक की अन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है .—

> संबत् जाति प्रवीन अठारासै गुणवीस लखि महादण्डक सुभ दीन, ज्येष्ठ चौषि गुरु पृष्प सुक्ल गड अजमेर सुचान, श्रादक सुख लीला करै जैनघर्म बहुमान देद शास्त्र गुरु भक्ति मन ॥

इति श्री महादण्डक कर्णानुयोग भट्टारक श्री विजयकीति लघुदण्ड वर्णन इकतालिमिया अधिकार ४१। स १८२९ का।

# भट्टारक भुवनकोति

भट्टारक भूवनकोर्ति त्रिलोकेन्द्रकोर्ति के शिष्य थे। ये त्री प्रभावशाकी भट्टारक थे। सवत् १८५२ में अवमेर में जो विशास्त्र प्रतिष्ठा समारोह हुना या वह इन्हीं के निर्देशन में सम्पन्न हुआ था। जयपुर के बडे दीवानजी के दिगम्बर जैन मदिर में जो आदिनाय एव महावीर की विशास मृतियाँ है वे अवमेर में प्रतिच्छापित हुई थी।

# चाकस्र, आमेर, जयपुर एवं श्री महावीरजी की गादी के प्रमुख महारक

मृत्यांय के सरस्वतीगच्छ एवं बलात्कारणण के कुछ प्रमुख मृद्वारकों का विस्तृत परिचय पहले दिया जा चुका है। प्रस्तुत पृथ्वों में शेष मृद्वारकों का परिचय दिया जा रहा है।

एक भट्टारक पट्टाबिल में भट्टारक पद्मनिन्द से लेकर भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति तक का निम्न परिचय दिया गया है—

८४. भट्टारक पद्मनन्दि :

सबत् १२८५, पौष सुदी ७—गृहस्य वर्ष १०, मास ७, दीक्षा वर्ष २३, मास ५ । पट्टस्य वर्ष ६५ दिन १८, बन्तर दिन १०, सर्व आयु वर्ष ९९, मास—दिन २८ । ८५. मट्टारक गुभचन्द्र .

सवत् १४५०, माह मुदी ५—-गृहस्य वर्ष १६, दीक्षा वर्ष २४, पट्टस्य वर्ष ५६ मास ३, दिन ४, अन्तर दिन ११, सर्व आयु वर्ष ९६, मास ३, दिन २५।

८६, भट्टारक जिनचन्द्र :

संवत् १५०७, ज्येष्ठ मुदी ५—मृहस्य वर्ष १२, दीक्षा वर्ष १५, पट्टस्य वर्ष ६४, मास ८, दिन १७, अन्तर दिन ११, सर्व वर्ष ९१, मास ८, दिन २७।

८७. भट्टारक प्रभाचन्द्र .

सबन् १५७१, फागुन बदी २— गृहस्य वर्ष १५, दीक्षा वर्ष ३५, पट्टस्य वर्ष ९, माम ४, दिन २५, अन्तर दिन ८, सर्व आयु वर्ष ५९, मास ५, दिन २। याकै बारे सबन् १५७१ कैमालि गच्छ दोष हुआ एक तो चित्तीड में अर दूर नागौर हुआ तदि सु नागौर को फास्सो नाव प्रभावन्द्र भी कहें।

८८ भट्टारक धर्मचन्द्र :

सनत् १५८१, श्वावण बदी ५—धर्मचन्द्रजी गृहस्य वर्ष ९, दीक्षा वर्ष ३१, पट्टस्य वर्ष २१, मास ८, दिन १८।

८९, भट्टारक लालतकीति :

सवत् १६०३, चैत्र सुदी ८—जिल्तकोतिजी गृहस्य वर्ष ७, दीक्षा वर्ष २५, पट्टस्य वर्ष १९, दिन १५, अन्तर दिन २५, सर्व वर्ष ५१, मास—दिन २२। ९०. भट्टारक चन्द्रकीर्तिः

संवत् १६२२, वैशास बदी २०—चन्द्रकीिं गृहस्य वर्ष--दीक्षा वर्ष--पट्टस्य वर्ष ४०, मास ९, जन्तर दिन ७।

९१. भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति :

संवत् १६६२, फाल्गुण बदी ३०—देवेन्द्रकीतिजी पट्टस्य वर्षे २८, मास ७, दिन २५. अन्तर दिन ५।

९२. भट्टारक नरेन्द्रकीतिजी:

संवत् १६९१, कार्तिक बदी ३०—नरेन्द्रकोतिजी बृहस्य वर्ष ११, पट्टस्य वर्ष ३१, मास ८, दिन १५, अन्तर दिन ८, यार्क बारे तेरापन्त्वी हुआ संवत् १६९५ में ।

९३ भट्टारक सुरेन्द्रकीर्तिजी :

संवत् १७२२ श्रावण बदी ८—सुरेन्द्रकीति गृहस्य वर्ष ९, पट्टस्य वर्ष १०, मास ११, दिन २२, अन्तर दिन ५, जाति काला ।

९४ भट्टारक जगत्कीतिजी :

सन्त् १७३३, श्रावण बदी ५—जगत्कीर्तिजी गृहस्य वर्ष ११, दीक्षा वर्ष २६, पट्टस्य वर्ष ३४, मास ५, दिन २८, अन्तर दिन ७, सर्व आयु वर्ष ७४, माह ८, दिन ५, जाति सालूच्या ।

९५. भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिजी .

संवत् १७७०, माह बदी ११—देवेन्द्रकीतिजी पट्टस्य वर्ष २१, मास ११, दिन १४, जाति ठोलिया ।

९६. भट्टारक महेन्द्रकीर्तिजी :

सनत् १७९०, जीय सुदी १०—महेन्द्रकीति पट्टस्य वर्ष २१, मास ९, दिन १५, जाति पापडीवाल दिल्ली में यह हुआ ।

९७ भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिजी .

५८. भट्टारक सुरेन्द्रकीर्तिजी :

संवत् १८२२, मिति फागुण सुदी ४—सुरेन्द्रकीर्तिजी पट्टस्य वर्ष २९, मास ९, दिन ४, अन्तर दिन—। जाति पहाड्या यह सवाई जयपुर में हुवी ।

९९. भट्टारक सुखेन्द्रकीर्तिजी :

संवत् १८५२, मंगसिर वदी ८—सुक्षेन्द्रकोतिजी पट्टस्य वर्ष-मास-दिन, अन्तर दिन १६, जाति अनोपडा पट्टस्य सवाई जयपुर में हुवो । १००. भट्टारक नरेन्द्रकीर्तिजी :

सवत् १८८०, मितो आषाड वदी १० — नरेन्द्रकोतिजी पट्टस्य वर्ष २४, जाति बडजात्या । यह सवाई जयपुर में अन्तर दिन १५ को ।

१०१. भट्टारक देवेन्द्रकीर्तिजी :

मनन् १८८३, मिती साह सुदी ५—मृहस्य वर्ष ७, पण्डित वर्ष १३, प्रगराव वर्ष—अस्तर् दिन—वर्ष १ को यह सवाई जयपुर में हुवी जाति काला मट्टारक देवेन्द्र-कीतिओ पटस्य हवी।

१०२. भट्टारक महेन्द्रकीर्तिजी -

सवत १९३९।

१०३. भट्टारक चन्द्रकीर्ति .

सवत् १९७५ । सवत् २०२६ मे स्वर्गवास हुआ ।

इन प्रवार भट्टारक चयानिय से लेकर भट्टारक बनडकीतिजी तक इस परस्परा में २० भट्टारक हुए। अनियम भट्टारक बन्धकीति हुए। इसमे से मट्टारक प्रधानिय, भट्टारक पुत्रचन्त्र, भट्टारक जिनवस्त्र एव प्रमाचनक का परिचय पूर्व पूंच्यों में दिया जा चुका है। तेय मट्टारको का परिचय निम्म प्रकार है।

# भट्टारक धर्मचन्द्र

दनका पट्टामिषेक संवत् १५८१ धावण बदो ५ के सुन्न दिन विस्तीड में हुना । इस गमन दनने आयु ४० वर्ष को थी। इसके पूर्व ११ वर्ष तक इन्होंने महारक समाचन हमा बात वा प्रताप्त विश्व सादि के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान प्राप्त कर निवास को सम्बन्ध में पूरा ज्ञान प्राप्त कर निवास था। इस्होंने मबंदेवम सवत् १५८२ माह सुदी ५ को दावव्याण यन्त्र को पनिष्ठा सम्बन्न करवायो। इसके प्रतिष्ठाकारक थे सभी मारह एवं उनकी पर्यम्योगी गीत वया पुत्र नेमदास विस्तवदास। वर्तमान से यह स्मन्न पार्वनाय दिवास्त रोज मान्दर टोक से उपलब्ध है। इसके पूर्व दनके उपदेश के आधार पर राणा सव्यासीह के शासनकाल में वम्यावती नगर (बाटसू) में विस्ती साह गोगी प्रयासक ने पत्रकरवाणक प्रतिष्ठा सम्पन्न कमान्यों या इस के व्यासन के सम्पन्न कमान्योगी स्वाद के प्रतिष्ठा सम्पन्न कमान्योगी स्वाद सामने में पत्र की मान्या मान्या सहार है। वसानी मान्दर पारस्तापंत्री सवाई माचेपुर (रावस्थान) में एक चौबीको जो की गृति है तो सवत् १५८६ कार्यूण खुदी १० के गुम दिन इस्ही सर्वन्यक से। वस्त के प्रतिष्ठा के वसानीक के प्रयासक से। वस्ति के प्रतिष्ठा के कार्योक्त कर्ण्युल्याल जाति के प्रत्यक्ष सहस्वी स्वत्र के। वस्त के प्रतिष्ठ के प्रतिष्ठा के क्षाचे के स्वत्र के प्रतिष्ठ के प्रत्यक्त से। वस्त के प्रतिष्ठ के प्रतिष्ठ के प्रतिष्ठ के प्रतिष्ठ के स्वत्र के प्रतिष्ठ के प्रतिष्ठ के स्वत्र के स्वत्र के प्रतिष्ठ के स्वत्र कि स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के प्रतिष्ठ के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य क

१ मृतिंग व तेल सगह-महाशैर मथन, जयपुर वे सगह में, पृस २६४।

२ वहां, पृष्ठ ३३३। १, वहां, पृष्ठ ४७४।

है संवत् १५९० माच मुद्दी ७ का विसमें चन्नावती तमर एवं वहाँ के सन्ध्रवताब चैत्या-छय का उन्लेख हैं। वह प्रतिद्धा बाक्कीवाल मोत्र के सं. तात्र बमंगली तीला के एवं उनके पुत्र कल्लू बल्लू ने सम्पन्न करायी थी। दुसरा लेख संवत् १५९० माह मुद्दी ४ का है विसमें महारक बमंग्वन्द वा प्रमावन्द के शिष्म रूप में उल्लेख है तथा लुस्तिया गोत्रवाले खावक लाता एवं उनके परिवार ने यन्त्र की प्रतिद्धा सम्पन्न करायी थी।

संबत् १५९३ ज्येष्ठ सुत्री ३ के दिन बायोजित समारोह सट्टारक पर्मवन्द्र के जीवन का सबसे बहा समारोह बा। इस दिन बाँचा में एक बढ़ी भारी प्रतिष्ठा आयोजित की गयी थी। इसमें शान्तिनाथ स्वामों के एक विशाल एवं मनीक्ष प्रतिका की प्रतिष्ठा हुई जो बावाँ (टोक) के मन्दिर में विराजनान है। एक प्रतिष्ठा-याठ में इस प्रतिष्ठा का निम्म प्रकार उल्लेख किया जया है—

"सवत् १५९३ के साल गाँव जावाँ में प्रभाषन्त्र धर्मपन्त्र के बारे बेणीराम छावडो प्रतिष्ठा करायों। राजा मूर्यतेत कू जैनो करयों। श्री भट्टारक दो घड़ी में गिरनारजों मुँ जाया। बड़ी जजमत दिखाई। देव माया मूँ पृत, खाँड व गुड का कुखा भर दीना। जोमणार में ७५० मण मिरच मुसाला में लागी। सबकू जैनी करया। मलनायक प्रतिमा शांतिनाथ स्वाधी को विराजमान की।

उक्त उल्लेख से बात होता है कि यह प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाओं के इतिहास में अस्य-धिक महत्त्वपूर्ण थी जब उसमें मीम्मिलित होनेवाले दर्शनाधियों को जैनपमं में दीक्षित नियाया। तथा प्रयंचन्द्र ने अपनी विद्याओं का चमत्कार दिव्यलाया। इसी वर्ष झावौ की एक पहाडी पर भट्टान्क गुभचन्द्र, भट्टार्स्क जिनचन्द्र एवं भट्टार्स्क प्रभाचन्द्र को नियंधिकाएँ स्थापित को गयी।

सवत् १५७० में भट्टारक धर्मचन्द्र मृति कहलाते थे। उत्तरपुराण की टीका-बाली प्रधास्त में भट्टारक थी प्रभावन्द्र देवा . तत् शिष्य मृति धर्मचन्द्रदेवा उल्लेख मिलता है। एक दूसरी प्रधास्त में इसी संवत् में प्रचनताय तृत्ति की एक पाण्टुलिपि को नागीर में लिखाबाकर साह बोराज एवं उनके परिवार ने मृति धर्मचन्द्र को मेंट की ऐसा उल्लेख मिलता है। संवत् १५९५ में माध चुक्ला ६ रविवार को साबीण नगर में बराग चरित्र की एक पाण्टुलिपि मण्डलावार्थ धर्मचन्द्र के शासन में लिखी गयी भी तथा उसमें धर्मचन्द्र को 'सद्गुह' की उपाधि से सम्बोधित किया गया है। संवत् १५८३

१. मूर्ति यन्त्र सेख संग्रह-महाबीर भवन, जयपुर के सग्रह में, प्र सं. ३२०।

२ से बंद १८६० वर्षे बाहे हार्डि ४ वृषयारे ओ मूलमंत्रे न बाम्नामे बलास्कारण्ये सरस्वतीगच्छे भी कुण्द-कुरपायामें नै महारक भी कमाचन्त्र केत्रे जिम्म भद्दारक धन्त्रमञ्जयेवा तथामान्ने सम्पर्धतवालाम्बये कुशांधिया गोत्रे सा. मार्या रोत्तु तरपुत्र सा माधांचे मा, गरिवत तरपुत्र सा वाराहुत बाला मित निर्ध्य समारित।

३ प्रतिष्ठापाठ वा कथन —चौ जीवनबात, पृष्ठ सरूबा ३३। ४ प्रशस्ति सम्रह – ठॉ. कस्तरचन्त्र कासतीबात, पृष्ठ सं २।

६ वही. पृष्ठ ३६-३७ ।

६ वही पष्ट ३६।

में चाटस नगर में अपभंश काव्य सिरिवन्दप्यह चरित की पाण्डलिय सा. काचिल एवं अन्य धावको ने लिखवायी वो और उसे इनको भेंट की गयी थी। वर्भक्त के एक जिल्ह्य का नाम कमलकोर्ति वा। इनको स्वाच्याय के लिए सबत १६०२ में पाण्डव-पराण-अपभ्रंश (यश कीतिकृत) की सा कीला अजमेरा ने पाण्डलिप तैयार करवायी और कमलकीर्ति को श्रद्धापर्वक समर्पित की। इससे जान पहता है उस शतास्त्री में अपभंग के काव्यों को पढ़ने की जोर विदानों में रुचि थी। संदत १६११ आधाद वटी ९ शक्रवार को अपभ्रंश के महाकाव्य पासणाह चरिउ (पद्मकीर्ति ) की रचना भट्टारक धर्मचन्द्र के लिए की गयी थी। इस प्रशस्ति में धर्मचन्द्र को 'वसन्धराचार्य' की उपाधि से सम्बोधित किया गया है। <sup>3</sup>

धर्मचन्द्र अपने साय ब. एवं मनियों के अतिरिक्त आर्थिकाएँ भी रहती थी। संवत १५९५ में इनकी एक शिष्या आर्थिका विनयश्री को पढने के लिए पटावलि सिंह कृत 'पन्जणचरिउ' की पाण्डलिपि साह सरजन एवं उसकी धर्मपत्नी सुनावत द्वारा भेट की गयी थी। इनके एक शिष्य का नाम इ कोल्हा या जिल्हे भी संवत १५९५ में धनपाल कृत भविसयत्तकहा की पाण्डलिपि भेंट मे दी गयी थी । इसके पूर्व संवत १५८९ में भी इसी प्रत्य की प्रतिलिपि इन्हें भेंटस्वरूप प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार और भी पवासी प्रशस्तियाँ उपलब्ध होती है जिनमें धर्मचन्द्र का सारा उल्लेख किया गया है तथा उन्हें या उनके शिष्यों को ग्रन्थों की पाण्डलिपियाँ मेंट में दी गयी थी। धर्मचन्द्र अपने युग के बड़े भारी सन्त एव प्रभावक आवार्य थे और जिन्होंने जैन साहित्य एवं संस्कृति की भारी सेवा की थी।

प्रशस्ति सग्रह – डॉ कस्तुरचण्द काससीवास, पु. सं १६० २ सही, प्रश्न १२७ ।

३ वही, पृ १२६।

४ मही, पु १३८।

# मङ्कारक ललितकीर्वि

[संवत् १६०३ से १६२२ तक]

भट्टारक वर्मचन्द्र के परवात् लिलकोर्ति का भट्टारक गादी पर संबत् १६० में के चैत्र मुदी ८ के गुम दिन पट्टाभिषेक हुआ। इस समय इनकी आयु ३२ वर्ष की भी तथा इसके पूर्व २५ वर्ष तक इन्होंने भट्टारक प्रभावन्द्र एवं वर्षचन्द्र के पाछ रहकर विविध विषयों के प्रन्यों का उच्च कथ्ययन किया था। ये ७ वर्ष की अवस्था में ही भट्टारक प्रभावन्द्र के चरणों में जा गये थे। तथा उनके सहान् व्यक्तित्व से प्रमावित होकर इन्होंने अपने जीवन का निर्माण प्रारम्भ किया था।

लितकीति संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। राजस्थान के विभिन्न भण्डारों मूँ संस्कृत भाषा में निवद्ध इनकी विभिन्न कथाएँ मिलती हैं जिनकी संख्या २० होगी। इन कथाओं के नाम निम्न प्रकार है—

- १. अक्षय दशमी कथा।
- २. अनन्तवत कया ।
- 🤾 आकाशपंचमी कया ।
- ४. एकावली वृत कया।
- ५. कर्मंनिर्जरा व्रत कथा।
- ६. कांजिका वृत कथा । ७ जिनगुण सम्पत्ति कथा ।
- ८ जिनरात्रि वत क्या ।
- ९ ज्येद्र जिनवर कथा।
- १० दशपरसस्तान वत कथा ।
  - ११, दशलाक्षणिक कथा ।
- १२. डादश वत कया ।
- १३. घनकलश कया ।
- १४. पृष्पांजलि व्रत कथा।
- १५. रक्षाविधान कथा।
- १६. रत्नत्रय वृत कथा।

१, राजस्थान के जैन शास अण्डारों की प्रन्यसूची, पंचम भाग, पृ. संख्या ४७१-२० ।

- १७ रोहिणी वृत कथा।
- १८ घटरस कथा।
- १९. घोडशकारण कथा।

भट्टारक लन्नितकीति का कायक्षेत्र चाटमू, टोबरायर्सिंह, आमेर, सागानेर-जैसे स्थाना म रहा और यही के श्रावको में साहित्य के प्रति अभिवर्शि जायत् करते रहे। पुण्यन्त के जतहर्त्वारेज की एक प्रति तमकमहाहुग्ये में तैयार की गयी। उस समय महाराजाधियाज रामचन्द्र का शासन था तथा भट्टारक लन्नितकीति महाराजा द्वारा सम्मानित जैन भट्टारक थे। यशोधरचरित की प्रति भी लन्नितकीति के लिए ही लिलायी गयी यो ओ आकल्ज महावीर भवन, जयपुर के सबह में सुरसित हैं।

१ प्रशस्तिसग्रह पसल्याह्यः। २ मही १९५७।

<sup>. . . , ,</sup> 

### मझारक चन्डकोतिं

#### [ संबत १६२२ से १६६२ तक ]

महारक वर्मचन्द्र के स्वर्गवास के सात दिन परवात् संवत् १६२२ वैशास वदी समावस्या के दिन बन्द्रकीति भहारक नहीं पर देहे। वर्मचन्द्र ने बचने महारक कारू में प्रतिष्ठाओं के अधिक महत्त्व नहीं दिया था किन्तु महारक चन्द्रकीति ने महारक बनने के कुछ वर्षों परवात् ही प्रतिष्ठा समारोहों को प्रोत्साहन देना प्रारम कर दिया। संवत् १६६२ फास्त्रमुन सुदी २ को महारक बनद्रकीति के शिष्प आवार्य हेमचन्द्र के सहुपरेश से मन्त्र निजवाकर प्रतिच्छित करवाया गया। प्रतिच्छा करवेवाछे आवक साह छाहुएती एवं हरको बार्या नेमारतना थी। यह मन्त्र मुखावहियों के दिनम्बर जैन सन्दिर से स्वाद्रमाणेपुर में बिरावमान है। संवत् १६३५ से आयोजित प्रतिच्छा समारोह के अवसर पर नन्त्र भी जिम्बाकर दिश्व ए६३५ से आयोजित प्रतिच्छा समारोह के अवसर पर नन्त्र भी जिम्बाकर उद्दिश्यारा (टीक) के दिनाबर जैन मन्त्रिय में विरावमान किया गया। संवत् १६५१ में भट्टारक चन्द्रकीति ने कितनी ही प्रतिच्छाको का आयोजन किया । इस समय आमेर पर नहाराब मानविद्र का राज्य था। वारो बीर सानित्र थी। संवत् १६५८ में एक साथ पीच प्रतिच्छाको का सायोजन प्रताय पा। प्रतिच्छा समय आमेर पर नहाराब मानविद्र का राज्य था। प्रतिच्छा सम्बन्ध स्वत्र स्वत्र है स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र है स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्व

संबत् १६५८ को साल अट्टारक चेन्द्रकोतियों के बारे में पाँच द्वृद्ध में मालओं भींसा प्रतिका कराई मन्दिर वाँच बचना दूस में एक, बारा में एक, बोक से एक, काला-देरा में एक, सीबोली में एक तीसी क्यमा बीस स्वास लाम्या ज्यो का बेटा मालावत कहाते हैं।

इसके परवात् १६६० में अट्टारक वन्त्रकीति ने पुन. साक्ष्य गाँव में सामृहिक प्रतिकात का आयोजन किया। प्रतिकात कार्यकाले के औं मनीराम दौषी। इस्होने ४ मनिवरों का निर्माण करायां और बही की समाव को समर्पित किया गया। इन मन्दिरों का निर्माण वानरिसदरी, हरस्की, त्यक्ष तथा साक्ष्य में किया गया।

उक लेको के बतिरिक्त सं. १६६१ वे भी प्रतिष्ठाओं का बायोजन हुआ था। विसके केस बादि मन्दिरों में विसते हैं। ब्राल्टाओं के बतिरिक्त साहित्य लेखन की बोर भी चन्द्रकीर्ति का निधेष प्यान था। राजस्थान के शास्त्र थण्यारों में ऐसी बहुत-सी पाष्ट्रीकिंदरों उम्म्रीत हैं विनका लेखन नहुगरक चन्द्रकोरित की प्रेरणा से सम्पन्न हुआ था।

उनके एक शिष्य के अवसर्थ शुभक्त विनको साह मायू ने यशोघरकरित की प्रति क्रिक्टाकर मेंट की बीं।

### भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति

[ सवत् १६६२ से १६९० तक ]

भट्टारक चन्द्रकोति के स्वर्गवास के पश्चात् संबत् १६६२ में देवेन्द्रकोति भट्टारक गद्दी पर बैठे । भट्टारक गादी पर संबत् १६६२ फाल्युन बदी अमावस का सुभ दिन था। ये २८ वर्ष ७ यात २५ दिन तक मट्टारक गादी पर रहे और इन वर्षों में राजस्थान के विभिन्न भागों में विहार करके जैन धर्म एवं संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में गोन दिया।

एक जानडी के अनुतार महारक देकेन्द्रकीति सेठ नवसल साह के पुत्र थे। उनको माता का नाम शोभा था। बचनन में ही इन्होंने संस्म धारण कर लिया और पांच महात्रत, तीन गुणवत एयं चार रिश्वाबत की यालना करने रूपे। वे काश्त्राध्यें बहुत प्रतीण ये और अपने विरोधियों को सहस ही में और लेते थे। उनका दिव्य मुख या तथा वह सूर्य के समान तेजस्वी रूपता था। रत्नों के सिहासन पर विराजमान होकर जब से मृत एवं सिद्धान्त प्रन्थी पर म्याक्यान देते थे तब गौतम मणघर के समान लगने लगते थे।

एक बार कामदेव ने जब उनके संयम की मन्त्रणा सुनी तो वह उस मंत्रणा को सहन नहीं कर सका और अपनी पत्नी रित को चुलाकर देवेल्द्रकीति के संयम को भंग करने का आदेग दिया। रित ने अब तक अपनी किसी से भी हार स्वीकार नहीं की भी स्मिल्य वीग्र हो उनके पास गयी और विभिन्न सहानों से उनके संयम को भंग करना चाहा, टेकिक देवेल्द्रकीति को ये परावित नहीं कर सके और अन्त में कामदेव एवं रित को अपनी हार माननी पड़ो।

देवेन्द्रकीरि पहले मृति वे और बाद मे महारक कहलाने लगे थे। उनके संघ में मृतिमण एव बढेनदे पेण्डित रहते थे। सबत् १६६३ क्रांतिक मास में ही वे अपने संघ के साथ में माना करे तथे वो तथा है। उनके संघ के साथ में आपाद करे तथे वे तथा के मिन्दर में प्रतिश्व करायों। यह प्रतिश्व अपने समय की सबसे मारी मिन्द्रिय मी जिन्दी हैले वादणाह एव आमेर के महाराजा का पूरा सहयोग था। तीन शिक्षरोंकाला नह मिन्दर नम् गोपा ने बादणाह कक्दर के जारेश से कनवाया था इतिष्ठ एव प्रतिश्व में असस्य इन्हें वहां किया गया था। एक उन्लेख के जनुसार इस प्रतिश्व में १९ करोड़ रुपा सर्व हुं हमा साथ है। इस उन्हें का प्रत्य हुं हमा साथ है।

प्रतिष्ठा के लिए ही पूर्व व्यवस्था के लिए वहाँ पचार नये। इस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हचारों विशाल मूर्तियाँ न केवल राजस्थान में उपलब्ध होती हैं किन्तु उत्तरी भारत के सभी प्रमञ्ज मन्दिरों में विरावसान हैं।

इस प्रतिष्ठा के परचात् देवेन्द्रकीति की कीति वायुवेग से सारे देश में फील गयी और उन्होंने सारे राजस्थान में धर्म एवं संस्कृति के विकास में अपना बृहद् योगदान दिया।

जुद्रकरण मयन जब आयो आठ, कम्म कटक बत क्यायो । वैवेम्द्र कीर्रात गुण गाज्यो सुत्र ध्यान तजो अञ्च साज्यो । मुनि समवति सहन संभावयो, जेले ममण तजो वह मार्यो ।

# भट्टारक नरेन्द्रकीति

[ सवत् १६९१ से १७२२ तक ]

नरेन्द्रकीति अपने समय के जबरदस्त भट्टारूक थे। ये सुद्ध बीसपन्य को मानुवाले थे। ये सम्बेद्धलाल शायक में और सोगाणी इनका गोत्र था। एक भट्टारूक पहुचली के अनुवार थे संबत् १६९१ में भट्टारूक वे थे। इनका पट्टामियेक सामानेर में हुआ था। इसकी पूर्व स्वल्दान साह ने अपने बुद्धियलास में निन्त पदा से को है—

नरेन्द्रकीरित नाम, पट इक सागानेरि में। भये महागृन घाम, सौलह से इक्याणवे।।

ये भट्टार है देनेह कीति के शिष्य थे, जो आमेर गादी के संस्थापक थे। सम्पूर्ण राजस्थात में ये प्रभाववाली थे। मालवा, मेवात तबा दिल्ली आदि के प्रदेशों में इनके भक्त रहते थे और जब वे जाते, तब उनका खूब स्वागत किया जाता। एक मट्टारक पट्टार्वाकि में ननेन्द्रकीति को आम्नाय का जहाँ-जहाँ प्रचार था, उनका निम्न पद्यों में नामोल्लेख किया है—

आमनाइ विलीध मण्डल मुनिवर, अवर प्ररहृट देसमं, बणीये बल्तीसी विस्थात, वर्षि बैराठस वैसर्य ॥ मेवात मण्डल सवे सुणीए, घरम तिण बीचे घर । परिस्त पर्यास्त प्रवाद स्थार । परिस्त प्रवाद स्थार । परिस्त प्रवाद स्थार । स्थार अभियो मा मुरसर सन्देश करें महोला, सक्त बढ़े अविद्या ॥ धर मकट बुझ इंटर हाडी, अवर अजमेरी भणा । मुरसर सन्देश करें महोला, मंड चवरासी चणा ॥ सामरिंह, मुभान मुस्म मुणीओ, जुमत इहरें बाल ए । स्थिकार ऐती चरा बोपें, विस्त अधिक बलाणए । नरसाह नामर्थाक नित्यक्ष बहीत खेराडा वरें। मेवाड देस चीतीड मोटी, महेपित मगल करें । मालवे देशि बड़ा महाजन, परम सुककारी सुणा । आप्या स्वतक सुपुम सब दिविंद, भाव अधि मोटा मणा ॥ मातीर माडिल अवव, कुन्दी, परिस पाटण बानवं । सीलोर कोटी सहावर, मही रिण्डंभं मावयं ॥

इसकी एक प्रति महाबीर भवन, जबपुर के संब्रहालय में है।

#### सीरव वदेरी चाच निस्चल, सहंत वरस सुमंडका । विडवैत सासेहेरी विराज, विषक रुकियारा तथा ॥

विगम्बर समाव के प्रसिद्ध तेरह पन्च की उत्पत्ति भी इन्हीं के समय में हुई थी। यह पन्च सुपारवादी वा और उसके द्वारा अनेक कुरीतियों का चोरवार विरोध किया या। बस्तराम शाह ने अपने निष्यात्व खण्डन में इसका निम्म प्रकार उत्सेख किया है—

भट्टारक आंवैरिके, नरेन्द्र कीरति नाम । यह कुपंच तिनकै सम्मै. नयो चल्यो अच धाम ॥

स्व पद्य से जात होता है कि नरेज कीर्ति का अपने समय से ही विरोध होने लगा पा और इनकी मान्यदाओं का निरोध करने के लिंद्र कुछ सुधारकों में ने देखून्य नाम से एक पत्य को जन्म दिया। लेकिन विरोध होते भी नरेज कीर अपने मिश्र के पत्थ के से आदि एक पत्य को जन्म दिया। लेकिन हरी होते भी नरेज कीर अपने मिश्र के पत्थ के से आदि एका निर्माण कर हरी होते भी प्रकार किया करते से । यह जबस्य या कि से सन्त अपने आध्यादिषक उत्थान की और कम स्थान देने लगे से तथा लेकिन कहियों में सेती जा रहे से । इसलिए उनका भीरे-भीरे विरोध बढ़ रहा था, जिसने महापण्डित टोडरमल के समय में उद्य क्या प्रारण कर लिया। और इन सन्ती के महत्व को हो स्वा के लिए समान कर दिया।

नरेन्द्रकीति अपने समय में आमेर के प्रसिद्ध भट्टारकीय शास्त्र भष्टार की सुरक्षित रक्षा और उत्तमें नयी-नयी प्रतियाँ किसवाकर विराजमान करायी गयी।

'तीयंकर चौबीसना छन्पय' नाम से एक रचना मिली है जो सम्भवतः इन्ही गरेन्द्रकीर्ति की मालूम होती है। इस रचना का अस्तिस पदा निम्न प्रकार है—

> एकादस वर अंब, चउद पूरव सहू जागउ । चउद प्रकोणक शुद्ध, पंच चूलिका बचायु ॥ अरि पंच परिकर्स सुत्र, प्रवसह दिनि योगह । विहान पर यत एक बारिक डायर कोटियह ॥ आसी रुख वर्षिक चली, सहस्त अठावन पंच वद । इन आयों रुख वर्षिक चली, सहस्त अठावन पंच वद । इन आयार्थ नरेन्द्रकोरति कहरू, श्रीश्रुत ज्ञान पाठवरीय मुदं ॥

संबत् १७२२ तक ये यट्टारक रहे बोर इसो वर्ष महापण्डित जासायर कृत प्रतिच्ठा पाठ की एक हस्तिलिखित प्रति इनके शिष्य आचार्य श्रीचन्द्रकोति वासीराम, पं. भीवसी एवं मयाचन्द्र के पठनार्थ मेंट की गयी।

कितने ही स्तोंनों की हिन्दी नख टीका करनेवाले असवराज इन्हों के शिष्प थे। संवत् १७१७ में संस्कृत मंत्र रो की प्रति इन्हें मंट को नयी थी। टोडारायिहाइ के प्रसिद्ध पिष्ठत कवि जगननाइ इन्हों के शिष्प थे। एं. रारामान्य जी ने नरेन्क्रकीति के विषय में फिसते हुए कहा है कि इनके सम्म में टोडारायिहाई में संस्कृत पठन-पाठन का अच्छा कार्य पठाता था। छोकसाक्त्रों के आत्मास डारा अपने जान की मुद्दि करते थे। यहाँ शास्त्रों का भी सच्छा संस्कृत था। लोगों को बैक्क्य से विश्वेष में भा। बहुसहस्त्री और प्रमाणनिर्णय बादि स्थाय प्रस्तों का लेखन, जनचन, पंचास्तिकाय बादि सिदास्त प्रस्तों बादि का प्रति लेखन कार्य तथा अनेक नृतन क्षम्यों का निर्माण हुवा था। कदि क्षमन्त्राय ने स्वेताव्यर परावय में नरेन्द्रकोति का यंगलायरण में निम्न प्रकार उल्लेख किया है—

> पदाम्बुज मधुवतो भृवि नरेन्द्रकीर्तिगुरीः । सुवादि पद भृद्बुध प्रकरणं जनन्नाथ वाक् ॥

#### प्रतिष्ठा-कार्यं

भट्टारक नरेन्द्रकीति ने राजस्थान के विभिन्न मागों में विद्वार करके अनेक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं नांस्कृतिक समारोह सम्मन्न कराये। संवत् १७१० में मान्युरा (टोक) में एक बढ़ा भारों प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। स्वयं भट्टारक जो ने उसने सिम्मिन्त होकर प्रतिष्ठा महोत्सव की बोमा में बार बौद कलाये। इसके एक पर्व ही में निरातार संव गये थे और वहाँ भी पंचकरपाणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया था। सवत् १७१६ में ये संव के साथ हस्तिनापुर गये। इनके सव में प्राप्तर एक अन्य स्थानों के अनेक ध्यवक्षण थे। वहाँ पर जाने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और आमेर के आवक द्वारा प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया और आमेर के आवक द्वारा प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया था।

भट्टारक नरेण्डकीति के अनेक शिष्य थे। इनमें पं. दामीदरदास प्रमुख थे और ये ही दनके पक्ष्यात् भट्टारक मुरेन्द्रकीति के नाम से भट्टारक बने थे। एक शताब्दी में इनकी शिष्य-परम्परा निम्न प्रकार दी हैं—

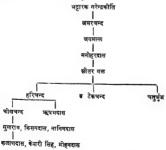

सद्दारक गरेज्यकीरिंक में क्या अपना अस्तिम संभा बाजा; द्वा उन्हें सपने उत्तरराज्ञिकारी के विकास में क्यान हुई । वे क्षिकीर आंग्र में ता जाता को स्वास्त की सुकाकर स्वाने विचार क्यान कियें ! इनके पणवाद में बाजूर वा यमें । तंचपति विकास या में इनके झाय बाये । व्यक्ति पर भी कियी गोम्म आफि की तकात होने कहीं। अपन में यही तिविचत हुआ कि मद्दारक गरेज्यकीर्ति क्या ही विवक्ता नाम सुक्ता देने उन्हों के मद्दारक एव पर अमिषिक कर विचा वागेगा। उन्होंने वागोरराज्ञ का नाम किस विचा मार बडे ताज्ञाद के उनका महाभिषेक किया गया और वे मद्दारक सुरेज्यकीर्ति के नाम से अमित्र हर ।

## सङ्गरक सुरेन्द्रकीति

[ संवत् १७२२ से १७३३ तक ]

भट्टारक मुरेन्द्रकोति भट्टारक नरेन्द्रकोति के शिष्य थे। इनकी गृहस्य जनस्या का नाम दामोदरदास था। ये वह जारी विडान् एव सपनी आषक थे। प्रारम्भ से ही उदामीन रहकर बाल्यों के सम्पर्क में ये कब बायों इनका तो कोई उल्लेख नहीं मिळता लेकिन ये उनके पिय विष्यों में से बेलीर इन पर नरेन्द्रकोर्ति का नबसे अधिक विश्वास था। भट्टारक रतनकोति मवत् १९०२ के आवन मात्र कर म्हारक रहें। लेकिन उन्हें इसके पूर्व ही अपने जोवन के अस्तिम समय का आभास ही गया था।

ब अट्टारक नरेन्द्रकीति विहार करते हुए सामानेर आये तो प. सामोदरदास से कहन लगे कि अब सारीर का जता-नता नहीं है इसलिए तुम ( दामोदरदास) वाहो तो महामियेक हो सकता है। वपने गुन के ऐसे वाक्य सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ तथा वे कहने लगें कि आज नुष्य अट्टारकों महाराज ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। सभी आपकी आयु काफी तेय हैं और गुक महाराज का तो सारीर पर भी अधिकार है। फिर भी यह सार महीने पचचात महाराक पर पर आधिकार है। सकेगा ऐसा प दामोदरदास ने वह तार महीने पचचात महाराक पर पर आधिकार है। सकेगा ऐसा प दामोदरदास ने अपने गुप से निवेदन किया। अपने सिट्टा के विनयपूर्ण वचन सुनकर इन्हें काफी सन्तीय हुआ और वे बही से सामेर को आये।

आमेर में उनके माथ सचपति विमनदास भी लाये। इस विषय में संघपति से फिर चर्चा हूँ। वहाँ पर उन्होंने महारक नरूने से तुन अपने हृदय की बात कहने के लिए निवेदन किया। महरारक नो ने यहाँ कहा कि महाभिष्य किया। कर तर के लिए निवेदन किया। महरारक नो में दोग्य विद्यान (पिडत अववा विकाशोक व्यक्ति हीं तो इसको महरारक गादी पर विकाशा जा सकता है। सचपति विमकदास ने बब ऐसे वायय सुने तो उन्होंने तकता हो सांगानेर पर करवाण को चल किया कि महरारक नी अपने वारों के लिए उनका सुप्ताव विके उसे ही महरारक पर विवाद के स्वाद की स्वाद क

संबंधित विस्तवस्थात में महारक्षमी हे करने बताराविकारों के विष्कृ में राहेत की के कि लिए लिखेब किया क्या कहा कि सर्वेचान में दो पं. वामीदरदात है कच्छा कोई पिणव नहीं है। यह सुनकर परेज़कीर्ति हुँत दिये तथा सहने करने कि जैनवर्ष तो नच्छ के सहारे हैं और इस पिच्छत में प्रेत्र के सहारे हैं और इस पिच्छत में वीकार के प्रीहार कहा हिए के स्वाप्त के स्वाप्त की किया कि मंदि का प्रवा्ध है। इसके प्रवा्ध होनी में यह निरूप की में वाल की में वाल को में वाल किया कि मंदि स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त की मिल कर मुक्त की मार्ट कर की स्वाप्त कर में कि बारी किया में प्रवाद की स्वाप्त की मार्ट के स्वाप्त की मार्ट के स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स्वप्त की

संस्तृ १७२८ की धावण शुक्ला कच्यी मगलवार को महाभिषेक समारोह समायीवित किया जाना निक्यत हुना। दोगहर के पश्चात हैपार विरक्षात पर दमीवर दात के साथ आये। उत्काल अधिक को मामनी मंगायी गयी। स्वणंकलकात पर दमीवर दात के साथ आये। उत्काल अधिक को मामनी मंगायी गयी। स्वणंकलकात में करू अरा या। उनमें अवक्षर करात राले गये। स्वयंत्रपम केरार एक हस्ती ते युक्त कर से स्वयं महूरत सुरेजकीर्ति को अपना पट्ट शिव्य पोधित किया। सुरेजकीर्ति ने सर्वत्रपम पत्र महासतो को जीवन में उतारने का नियम किया। इसके पत्रपात्र ने उत्तरने का नियम किया। इसके पत्रपात्र ने अपना महानीर के विद्या तथा मान वक्तर उनके छिर पर हान रहना और भिव्य में भनवान महानीर के विद्यान्ती को जन-जन तक पहुँचाने की प्रतिक्रा की। तथा यही आसीर्वादी दिशा कि जमत्र में अविद्या की। तथा यही आसीर्वादी दिशा कि जमत्र में अविद्या की। तथा यही आसीर्वादी दिशा कि जमत्र में अवद्यान की सुरेजकीर्ति के बहुण किया। इसके पत्रपात्र वामानेर एवं आमेर के प्रतिचित्र सक्तानों में सुरेन्दकीर्ति का बनियम किया। इसके पत्रपात्र चट्टावर्ज में इसका निम्न प्रकार उत्तर्जन किया है—

रतनजाँ होन संकुष यहा, पुरिषा मिली पंचनु हाथी करे संग्रही विमलेस मुनि कवलागिर, चन्नसेती करि चाथ मने । मर्थरावर रायसिंह सरोमाँग चरनचंत्र मनेराज वने । मर्थरावर रायसिंह सरोमाँग चरनचंत्र मनेराज के गए । चिर जंमम वात कुंटन, ताले मस्ताकि हाणु तंण । चिर जंमम पार नरिंद तथी, चुरिस्टन अट्टारिक साथ मणे । सस्ता संबंधिय कीयी नृति कपरि आपथ की सुरराज कयी। मति संबंध एस हुवा, अब संबंध में बुरसिंदि मयो।

विभवेक के पश्चात् सर्वप्रथम सुरेन्द्रकीति वे वपने अमृतमय क्यानों से सबको सम्बोधित किया और कारमविकास करने की सबको प्रेरणा दी। महारक्यों की इस समय शोना हो निराली लगने अभी थी। मद-मोह एवं विष्यास्य से रहित साथ अपने स्रो । ज्ञान में वे गौतम के समान दिलाई विमे तथा अनका वरीर सेवयुक्त ही मंद्रा जिनके दर्शन मात्र से ही सबका मन गरिन्द हो बाता था।

उस समय जामेर नगर को थोगा भी निराजी ही बन गयी हो। आमेर हुएँ उस समय राजस्थान में दिस्सात था। निजी राजा जयाँचह इसके खासक दे। जी जुरेन्द्रकीर्ति महारक थे और सम्पत्ति निस्तव्यास सब आपको के शिरोमणि दे। नगर में मगकान् नीमनाय का मन्दिर सबसे बचा वा निसकी व्यावको छाए तीनों काय बन्दना की जाती ही। यही मन्दिर महारक मुरेन्द्रकोर्ति का प्रमुख केन्द्र था।

सुरेद्रकीति की सेवा में राजस्थान के एव जन्म प्रदेशों के आवक आले रहे और उनसे अपने-अपने नगर एव प्रामं की पवित्र करने की प्रामंना करने लगते हैं। वे कहीं भी विहार करने कितने ही प्रकार के महोत्सव आयोजित किये जाते। दिवसी नवक्षात्री गाती एव प्रावक्षण साष्टाग प्रणाम के साथ ही चरणस्पर्य करते एवं आखोजीय की याचना करते। जब महासूनि बाहर के लिए निकलते तो एक बपूर्व शोमायाना होती। उन पर पूथों की वर्षा की जाती एवं उनके चरणों में आवक्षण्य अपने आपको स्थोक्षणर करने के लिए तरपर रहते। वे जैनो के बाष्यारिमक बादसाह वे जिनको सभी नर-नारी विना विसी मेर-पाण के पूजते हैं।

पतिसाह जैनि बदे प्रयी दुख दालिद केता हरण।

सुरहद प्रति सुणत सहु सकल सम मगल करण ।। इस प्रकार मुदेरक्रित का यक्ष चारो कोर फैल गया । उनके गीत गाये कारो कोर लाग उन्हें तरह-तरह की उनाधियों से विमुधित करके उनका गुणानुवाद करते । एक कि के सकते में देखिए—

#### छन्द वरसावल

मेट मरआदरा, दृश्ते दानरा गोरखे आनरा रखणै मानरा । मेटीया मदरा, जादि खेदूरा जेनिरा बदरा, जोडि सुरिंदरा सील सन्तोषरा, भूप बदैभरा ततसारीयरा, बिदबाह वरा ।

मट्टारक देवेन्द्रकीर्ति मट्टारक पर पर केवल ११ वर्ष तक रहे लेकिन हतने अल्प समय में ही उन्होंने सारे उत्तर भारत में अपना अच्छा प्रवास बमा किया। इन्होंने दो प्रतिच्छाको ये विशेष रूप से माग किया जो एक सबत् १७२९ में तबा दूसरी संबत् १७३२ में समग्र हुई सी। दोनों ही के प्रतिच्छाकारक मन्त्रहीन हरिरान से।

#### महारक जगत्कीर्ति

[ संबत् १७३३ से १७७१ तक ]

जयरकोति अद्वारक सुरेन्द्रकोति के किया थे। सन्त् १७३३ में इन्हें अद्वारक पार्यो पर बनियन्त किया गया। अद्वारक सुरेन्द्रकोति को मृत्यु के पश्चात् जब उनके विध्य की उनाय हुई हो बानेर एवं सागानेर को बैन बसाय में उपरक्षीति को अद्वारक पश्च सार्यो के रान्ध्राय किया। इस ग्रुप कार्य में रत्नकोति, महीवन्त्र एवं यसमित करने का निश्च किया। इस ग्रुप कार्य में रत्नकोति, महीवन्त्र एवं यसमिति के निस्कर जगरकोति को अपने समय को सबसे गौरकाशकी अद्वारक महारक स्वी समित किया। जनरकीति के अद्वारक बनते ही बारो और हुएं छा गया। आवक्ष्यण उन्हें जैन समाज सण्डक एवं गौतम गणपर के समाज सहान् तसनी एवं झानी मानने को। एक पट्टावनों में मट्टारक जगरकोति के इस महाभिषेत का निस्म प्रकार वर्णन

बती उछाह आनम्द कीया बढिउ हरिए बपार । यष्ठपति गुर श्रीय जगतकृति, सबै जैनि सिरदार ॥ जैनि मक्ष्ण बौपे सिरसाज, महिमा यत्र बको मुनिराज । गौतम तिसौ तपै श्री जगगुर प्रतपै जगतकोरित पाटोषर ॥

कगल्हीर्ति विचा शारिक्षि थे। महान् तपस्ती एवं संवर्धी थे। वपरिष्कृ इत भारक थे। जब मासन भारण कर अहित ब्रांकों से सामाध्यक करते बैठते थे तो ने महान् तपस्त्री तमात्रे थे। मन्त्र विचा के बाराधक थे तथा समृतकाणी के प्रस्तुता थे।

लस्तिति का महानिषेक सामेर नगर में हुआ था। विधानवाह ने उस समय कैन समाब का नेतृत्व किया तीर वांच स्वयं कंटकों में उत्का स्विमकेर किया। धट्टारकची सब्बेटनाल जाति में उत्पन्न हुए थे और सालीद्या उनका योष था। उनके महानिकेस के दिन आपन बढी पंचनी संवद १७३३ का जम दिन सा।

वाराशिति के कितने ही विशेषण थे। इनमें 'वनपुट्नोक्टर पर्यावनवृत्र्य' त्वप्र पित्रविक्रत पर्यावनवृत्र्य' त्वप्र पित्रविक्रत प्रावनविक्रत प्रशासक्त निर्वावनवृत्र्य प्रमासक्ति क्रियानव्यक्रत निर्वावनव्यक्रत विश्ववन्ति व्यावन्ति विश्ववन्ति विष्यवन्ति विश्ववन्ति विष्यविष्यम्ति विश्ववन्ति विश्ववन्ति विष्यविष्यमिति विष्यविष्यम्य विषयमिति विषय

कार्य सम्यम्न कराया। इस प्रतिष्ठा में बहुत्तक वक्तकीर्ति प्रमुख अधिकि वे। संकत् १७४५ में बगायमा साम में महात्कवी के एक शिष्य है. ताब्द्रस के छोटे आहे समझ के लिए पदक्तिरिया त्यामाका की एक पास्तुनिय को आवकों ने मिलकर जिल्लवायी कीर उसे स्व. ताबू को मेंट की गयी। प्रस्त की म्यादित में महारक क्यास्त्रीति के लिए निम्न सब्दों का प्रयोग किया गया है—

'तत्पहोदयाद्रिदिनमाणं गाभीयंष्ठैर्यादायं पाण्डित्य सौजन्य प्रमख गुणमणमणि रोहिणोक्षितिभृत मट्टारकश्री अगत्कीर्ति'

महारक अपत्कीर्ति की अपस्तता में चौरकों से संबत् १७४६ में एक विश्वाल प्रतिका महोत्सक का जायोजन किया गया। अतिकार में कामकीर्ति को सादर एवं अक्षा के साय बामिन्त किया गया। १८वी शामकी में होनेवाओं अतिकारों में ने विश्वासी की सादर एवं अक्षा अर्थाका मानिक किया गया। १८वी शामकी में के अनुसार स्थमें ११ महारक सम्मिकित हुए ये और वन सके प्रमुक्त महारक अगस्तीति में। किश्यासाय वनेरवाडा अतिकार करें। हास्याँचाला रच या और जिसके सारची में, कोटा और बूँदी दरबार के स्वर्य काया था। एक यती हारा जब रच को मन्त्र हारा कील दिया गया तो महारक वारकीर्ति ने ही तकका प्रकृत किया या। इस प्रतिकार महोत्सव में करीब ५ लाव क्यरे वर्ष हुए में एसा उन्हेख मिकता है।

"'सबत् १७४६ के साल भट्टारक जगत्कीति के बारे में चारखेडी में किशमराम समेराबाण प्रमासन को रम हाम चलाको। कोटा बूँगों का महाराज दोन्यू लेर साल्या। सभा सहित भट्टार ११ जिर । जती बालता रम मूँ बंद कर दीनू और कही यहाँ की पूजा करवा रम चाले ले तिहर बाजार्य या कही हाध्या ने खोल दी। रच बिना हाध्या हो चालती। हामी खोल्या पाछे रम पात कीच चाल्यों और जती न कुहबाई जब सारी सामर्थ दिखा तद जाचार्य के पगा पड़्या प्रतिष्ठा में स्वया यौच लाख लाया।"

मट्टारक जगत्सीर्ति के कितने ही शिष्य थे। इनमें प्रमुख से पण्डित नेमीचन्त्र। इनके शिष्य ड्रेंगरसी, रूपचन्द, लिसमीदास एव दोबराज थे। पं. नेमीचन्त्र के दूरिबंश-पुराण की एचना में अपने पुरु का अच्छा उल्लेख किया है जो निम्म प्रकार है—

भट्टारक सब उपरे जगतकीति जग जोति क्रपारती । कोरति जन्द्र दिसि बिक्सरी पाँच बाचार पार्छ सुमसारती । प्रयक्त मैं जीते नहीं चहुँ दिसि मैं सब ताकी बाणती । विया सहग स्वो जीतिया, चौराणवै यट नायक मायती ।

एक अस्य पट्टावलों के अनुसार उनके प्रमुख किथ्यों में दीवराज और छोतरमळ ये। छीतरमल के शिष्य होरानन्द एव उनके किथ्य चोक्कचन्द थे।

संबत् १७६१ में करवर ( हाजीता ) नगर में फिर एक विश्वाल प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन सम्पन्न हुवा। प्रतिष्ठा करानेवाले आवक सोनपाल कावरा वे जो टोझरांस-सिंह के रहनेवाले वे। प्रतिष्ठा में वारो ही तब एकवित हुए वे। इस प्रतिष्ठा में सतियों ने जनमी मनन परित के द्वारा कांध्र भवाकों को बानवाप में उड़ा निया । इसके उदारा में महारक बनाकोंगि से बचने कानवाज़ में के शानी डिडक्कर विकास को द्वारत किया तथा वह सामग्री भी जानवा मी में का गिरो । इसके कारफोर्ति की चारों और नगंता होने जमी और कोग वनके चाक कर गये।

महारक बयत्कीति के समय जानेर राज्य को राजधानी थी। नगर व्यापारिक मण्डी थी। सामान्य बस्तुवों के पच्चार भरे रहते थे। सब जातियों कुसी एवं प्रक्रम थी। आयेर जैन समाज का केन्द्र था। भहारकों का समाज पर पूर्ण प्रभाव था। तथा कोई भी वार्षिक अन्यान, प्रतिक्ष जादि उनके मार्गर्स्थन के बिना नहीं हो सकती थी।

बनरकीर्ति वसन् १७७० तक महारक रहे। २६ वर्ष के अपने अहारक बीकन में उन्होंने इतना अधिक यस का सर्वन कर दिया था कि उनकी चारों और अवयोध से आकाश मुंजित रहने लगा था। उनका राज्य शासन ने भी विशेष और था और महाराज नवाई वर्षांस्त्र हारा उनका सम्य-समय पर उम्मान होता रहता था। वे बहुं भी विहार करते गाँव एवं नगर के सुष्यों के सुष्य नर-नारी उनका स्वायत करते थे। मन्त्र शासन के भी वे अच्छे जाता थे और इसमें भी उनकी चारों और साक रहती थी। जामें, तांगानेर में उनकी यादियां थी लेकिन थे राजस्थान एवं देश के बन्ध भाषों में विहार किया करते थे।

१. सन्य (००१) के बांध यहारफ करोकींशि के नारे में गॉन करणर हायोगी का दुशक में सीनपाल सरकार टीकारामिक्ट को मोरियो निक्त करते कर में कि मुझा निकास साह इंडामों एक पीरियो क्या हाएस मान बहुद करायें। एक बांधी कीन मात्र वहारों में निकास के इस दान करायुक्त के हाँदा बीना छ (भागती नहीं बाकाल में हत्यों करायों के बांद बांच्यों नहीं। प्रशिक्षा में कथ्या हरू बांस बांगा निकास

# मद्वारक देवेन्द्रकीति द्वितीय

[ सवत् १७७१ से १७९२ तक ]

देशन्द्रकोति (द्वितीय) मट्टारक जगल्कीति के स्वधवात के परवात् संवत् १७७० की माह वदी ११ को जामेर में भट्टारक गादी पर कैटे। उस समय जामेर अपने पूर्ण प्रेमच पर वा तौर महाराज्य तथाई वर्षास्त्र समये के सासक थे। देशेन्द्रकारित स्वादित के शावक वे और ठीलिया हमका गोत्र वा। जगल्कीति अपने समय के अत्यिक प्रतिमाशाणी महारक ये तथा उनका यश एव कीति वारों और फैली हुई थी। ऐसे यापनी महारक का उत्तराधिकारी होना ही देशेन्द्रकीति के प्रवत्र व्यक्तित्व वा शोलक है।

देकेन्द्रकीति का महाभिषेक जिस शानदार उप से हुआ वह किसी सम्राह के राज्यानिक से कम नहीं था। एक सताह पूर्व ही जानरे को सकाया जाने लगा था। तीरण डार दोषे गये थे और मन्दिरों में निष्केष उत्सव आयोजित किये गये थे। आसेर, सागानेर, मीजमाजर, धीमन, नरायणा, जाकस्, टोकारायिक, वैसे अनेक शाने एक नगरों में सहलों की सक्या में थावक एव आविकाएँ तथा पण्डितगण सम्मिलित हुए थे। अतेक विद्वानों को विशेष रूप से सहर आयोजित किया गया था। वेसे भट्टारक जानतीति के सम में भी जनक बहुआवारों, बहुआंशितियाँ पण्डितगण अच्छी सक्या में थे। माह वर्ष रेशे जून मुद्दर्श के उत्तक पट्टारिक हुआ। नीवत वस्त्रके लगों से मात्र वर्ष रेशे जून मुद्दर्श के उत्तक पट्टारिक हुआ। नीवत वस्त्र लगों सेर जनता ने भगवान् महावीर की ज्या, जैनवमं की जय, मट्टारक देशेन्द्रकीति की सम के नारों से आकाश गूँचा दिया। चारों और से लगा बारम्म हुआ और समी ने अद्यान्सार उनके चरणों में अपना भाव जित किया। देशेन्द्रकीति हारा पूर्ण समस एवं महावतों को स्थोता स्थीकार करने की प्रियान स्थान स्थित किया। देशेन्द्रकीति हारा पूर्ण समस एवं महावतों को स्थोता स्थीकार करने की प्रियान स्थान स्थ

स्वप्रवास उन्होंने अपने क्षेत्र का और किर राजस्थान का विहार किया। सर्व-प्रवास स्वके यट्टारक बनने के पत्रवाह त्वत्व रं७७३ को खालुन सुधी ३ को चुकेटनबर मे एक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। यह प्रतिष्ठा तथी हृदयराम डारा करायी संधी भी भीर मद्दारक जनकोरिक के शिव्य प. जोस्वीजी ने प्रतिष्ठा कर्या करवाया था।

सवत् १७८० की जमेष्ठ सुरी ३ रविवार को आसर के पास स्रोहरा में साह हुँबरपाल ने मट्टारक अयान्सनाय के वैत्याच्य का निर्माण करवाया। इस प्रतिष्ठा कार्य की प्रेरणा क्षावार्य चन्त्रकीति ने की थी। उस असय मट्टारक देवेन्द्रकीति (हिंडीस्प) का शासन या और उन्हें 'तरपट्टोदपाक्षित्रभाकर भट्टारकेन्द्र अट्टारक वीवेश्वेन्द्रकोति वेशाः' इव शब्दों में स्मरण किया या है।

उंचल् १७८६ वैशास सुदी ८ का विश्व महारक देवेन्द्रकोति के बीवन में विश्वेष महत्त्व का रहा। इस दिन उन्होंने बीवनोह में एक बडी मारी प्रतिष्ठ का कार्य सम्मन्त कराया। इस दिन उन्होंने बीवनोही राजस्थान की यह सकते बड़ा प्रतिष्ठ की प्रतिष्ठ महत्त्व में प्रतिष्ठ महत्त्व में प्रतिष्ठ महत्त्व में प्रतिष्ठ मिल विश्व मान्यन हुई। इस प्रतिष्ठ महत्त्व में प्रतिष्ठ मिल सेक्सो मृतियों काय राजस्थान के विभिन्न मन्तिरों में मिलतों हैं। बीवनोह सम्पर्ट राज्य के अधीन ठिकाना वा जिसके साधक का नाम ही जुहर्सित् वा। इस प्रतिष्ठ को सीचे भी हृदर्सित वा। इस प्रतिष्ठ को सीचे भी हृदर्सित हो पा सेक मिलत के सिद्ध में सिक्सो हैं। इन्हों हृद्धान्त में सेक्स राज्य के अधीन ठिकाना वा जिसके साधक करवाणे थी। इन्हों हृद्धान्तम ने संबत् राज्य में मिल प्रतिष्ठ का नामोजन करवाया था। एक प्रतिष्ठ पाठ के अनुसार इस प्रतिष्ठा का नामोजन करवाया था। एक प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार इस प्रतिष्ठा का सम्मन्त करवाया।

देशनकीति द्वितीय साहित्यनेथी भी ये तथा विद्वानों से इनका कुब हम्पर्क था। प जिल्लामीराम इनके शिष्य वे और इन्हीं के दास खुधाकचन्द्र काला ने कुछ झान प्राप्त किया था। सुसालचन्द्र ने तबत् १७८० में हरितवशपुराण की रचना भट्टाक देशेन्द्रकीति के शासन में की थी विस्तका उल्लेख उन्होंने निम्म प्रकार किया है-

कुदबुद मूनि की चु जामनाय मीहि,
भये देवेन्द्रकीति सुपट्टाकर पायके।
जिन सु भये तहीं नाम जिल्लावीदास,
चतुर विवेकी श्रुतकाम कू उपाय के।
तिहरें पास यो कहु जास सो प्रकाश मयो,
कोट में बच्ची जिहानावाद मध्य आहके।

सवत् १७८५ में पौष शुक्ला चतुर्वी सोमवार को जिनसेनाबार्य कृत **हरियंख** पुराण की क्रिकाय नगर में मनसाराम सोमाणी ने प्रतिकिप की थी। इसको प्रकासत में मन्द्रारक चन्त्रकीर्ति द्वितीय के लिए निम्न विवोचनों का प्रयोग किया गया है—

"तत्पट्टोदयात्रि-दिनमणि निर्वन्ध सम्यो गद्य पद्य

विद्याधरी परिवम्भ--

सर्ताज्जत वृक्षिप्रतापबलः निक्यमाविल्ल निद्धूंत पापपंक

भट्टारकेन्द्र भट्टारक श्री देवेन्द्रकीर्ति"

ै वेनेन्द्रकीर्ति २२ वर्ष करीब सट्टारक और छन् १८९२ तक जीवित रहकर देश एवं समाज की सेवा करते रहे।

र वरिषंश्वपुराण मश्रस्ति संप्रह, बॉ कस्तूरकन्य काससीमास, वृ संस्था २०४-०० ।

### मद्रारक महेन्द्रकीर्वि

[ संवत् १७९२ से १८१५ तक ]

भट्टारक देवेन्द्रकीति द्वितीय के स्वर्यवास के पश्चात् १७९२ में महेन्द्रकीति महारक गर्दो पर परस्व हुए। उस दिन यौच सुदी १० का दिन या। इनका महाभिषेक देवली में हुआ या। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भट्टारको के प्रभाव में और भी बृद्धि होने नगी यो और देहली निवासियों में इन भट्टारको के प्रति अदा हो स्वारी शी।

सहेश्यकीर्त का यन्य प्रयस्तियों में एवं शिकालेखों में विभिन्न विद्योग्यों के साथ उदलेख मिलता है। 'मृत्यिकृतपुरान' की एक प्रवस्ति में अपके प्रश्नात है। एक स्वार्य प्रवस्ति में अफल अनुहारक शिरारेम्सण महारक प्रताधि में समन्य किया गया है। एक क्रम्य प्रवस्ति में सकल अनुहारक शिकासियों को स्विध्य प्रोसाहन नही दिया और साहित्य लेकन एव उसके प्रचार को अपनी गतिविधियों का प्राप्य माध्यम बनाया। सीभाग्य से इन्हें पं द्याराम सीनी मिल गये जो नरायण के निवासी से। ये यन्त्रों की शिक्ष हो प्रयस्ति निवासी में वे यनों की प्रतिविधियों का प्राप्य आज राजस्थान के विभिन्न शास्त्र अध्यस्ति है। पाण्डे जिनसास होत कर कर्म का प्रवस्ता ने प्रयस्ति निवासी सम्य आज राजस्थान के विभिन्न शास्त्र अध्यस्ति निवासी स्वयं आज राजस्थान के विभिन्न शास्त्र अध्यस्ति है। पाण्डे जिनसास होत जल्दस्यामीचित की प्रशस्ति में प. स्थाराति ने पाण्डे जिनसास होत की एवरों स्वयं आज राजस्थान के विभिन्न शास्त्र की प्रवस्ति होत हो (पट्टोक्साहि-विनामीचित्र को प्रशस्ति में प. स्थाराति ने जिनसान होत होते होते होत हो पत्रिक्त स्वयं प्रस्ति स्वार्थ में पत्र सामिन्य के हित्य स्वयं स

महाराजा सवाई जयसिंह के पश्चात् महाराजा ईश्वरोत्तिह (सन् १७४३-५०) एवं महाराज सवाई माधोतिह (सन् १७५०-१०६७) तक जयपुर के शासक रहे । सवाई माधोतिह के शासनकाल में जयपुर में महाकवि बीक्टराम एवं महापिकत टोक्टरसक की विवाद कुर जिन्होंने जैन समाज एवं सहारिक की अपूर्व सेवा की बी । टोक्टरसक्जी का पहले तो भट्टारकों से मपुर सम्बन्ध था लेकिन बाद में वे इनके चीर विरोधी हो गये । जयपुर में तैराज्य का विकाद स्मृत्तों के विरोध का परिवास था । स्टटारक

महेन्द्रकीर्ति ने भी इस् बातावरण के अनुसार साहित्य प्रचार का कार्य प्रारम्भ कर दिया और इस कार्य की ओर विशोध प्रवृक्ष हो गये।

महेन्द्रकीर्ति के संघ में मुनि एवं बाजार्य भी रहते थे। एक प्रशस्ति में उनके संघ में बाजार्य जानकीर्ति, बाजार्य सबलकीर्ति एवं पं. खेतनी का नामोल्लेख किया है।

### मद्रारक क्षेमेन्द्रकीर्ति

[ संवत् १८१५ से १८२२ तक ]

भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्ति का महाभिषेक १८१५ में अप्पुर में ही हुआ। भट्टारक गांदी का प्रमुख केन्द्र अपपुर का दिगन्यर जैन मन्दिर पाटोदी वा इसिक्ट इसी मन्दिर मं उनका समाज की जोर से अभिषेक किया गया। लेकिन सं. १८१५ से २२ तक का समय महापिषदा बोटराएक के जीवन के उरकर्ष का समय वा। इसिल्ए लोमेन्द्रकीर्ति अपने संस्य में कोई उल्लेजनीय कार्य नहीं कर सके। किर मी एक प्रयस्ति में इन्हें पट्टोबराग्निस्तुलरिमस्तिप्तम कहा गया है। संवत् १८२० में आवकाचारकर्म की प्रति- लियं उनके पथित के पटनार्ष की गति

भर्टारक शेमेन्द्रकीति के समय मे जयपुर में तेरायन्य का बहुत कोर था। बारों भीर पण्डित टोक्टरफ द्वारा जिनित जयको का अध्ययन होता था। संबद् १८२१ में जयपुर में स्टब्स्ज पूजा का विशाल आयोजन हुआ था। जेनिक माई स्थानस्क को पण्डिका में भर्ट्रास्क क्षेमेन्द्रकीति का उल्लेख नहीं होना बताता है कि समाज का एक वर्ग इनका पूर्वस्थ में बिरोधी विचारधारा का बन बया था। जेकिन इससे मट्टारक संस्था पर कोई तत्काल प्रमान नहीं यहा। उस समय व्यपुर में बस्तराय साह-चैते बिहान् थे जो भर्ट्रास्क सस्था के प्रमर्थक थे। इन्होंने मिच्यास्य सम्बद्ध में तैरहमम्ब की कटु आलोचना की है। यह प्रम्थ भट्टारक सेमेन्द्रकीति के समय (सं. १८२१) में ही जिल्ला गया था।

# महारक तुरेन्द्रकीर्ति

[संबत् १८२२ से १८५२ तक ]

वयपुर में महाभिषेक होलेबाके मद्दारकों में बुरेन्द्रकोति हुसरे सहदारक वे १ मद्दारक यददाककों में इनके महाभिषेक की तिनि संवत् १८२२ फास्युन बुदी ४ है। किन्तु तत्कालीन वयपुरिया विदान् वकतराम खाह ने बुद्धि किशास में यददामियेक का सनत् १८२२ लिखा है। सुरेन्द्रकोति वय्येक्तवाक जाति के यावक वे तथा वहाबिया इनका गोत्र वा। ये पददारक गादी पर सवत् १८५२ तक रहे।

सुरेद्रकीति जब भट्टारक गादी पर कैंटे तब महाराण्डित टोडरमज की सारे जयपुर नगर में बडी आरी प्रतिष्ठा थी। तचा तेरहरम्बालों आवकों का चारों बोर बहुत जोर था। ऐसे समय में भट्टारक सुरेन्डकीति का उन्हीं के नगर में पट्टामिक होना भी आवश्य-सा लगता है। लेकिन इससे यह भी लगता है कि भट्टारक सुरेक कीर्ति विद्वाता एव सबम दोनो ही दृष्टि से प्रश्नसीय व्यक्तित्व के साधु थे। मट्टारक बनते ही इन्होंने सारे प्रदेश में बिहार करना प्रारम्भ किया और जनसम्बद्ध के माध्यम से चारों बोर अपने अदालु कक्त करने लगे। सक्त १८२४-१५ में महापण्डिक टोडरमक का स्वर्गवात हो गया। इससे तेरहरूच्य समाज को बडा बक्का लगा और उसके काम में गहरा शिंतिए पेटा हो गया।

दूसरी बोर महतारक सुरेन्द्रकीति अपने समाव का पूरा प्रभाव स्थापित करते वें कमें हुए वे । इसिक्स संतर् १८२६ में इस्तें हम प्रावेद्ध मांबोपूर में एक नृहरू पंवकत्यायक महोत्सव को सामन्य सम्पन्न कराया। निर्मालक के उपकला में क्षेत्र के विशित्र सम्तों के इखारों एक प्रतिक्रियों ने मान किया और महोत्सव को उपकला में अपना महत्युल्यों को हिरा। एक प्रतिक्रा-गाठ के बनुसार इस प्रतिक्षा समारोह में ५ काव स्थये खर्च हुए वे । सवत् १७८३ के यक्सात कैनों का ऐसा निशाल समारोह प्रथम बार हुना था। बयपुर में सवत् १८२१ में आमोजित एम्बन्त पूचन मी सम्मत्रक इससे बडा समारोह मत्री होगा। इस प्रतिक्षा में देश के विशित्र भागों में हुनारों मूर्वियों मास हुई हैं बौर सबका मत्रवाद वनाकर विभिन्न सम्लिटों में विराज्यान किया वया।

सनत् १८४१ में फोल्यून बूदी ६ के शुन्न दिन महरारक सुरेन्यकोर्ति वयने संब के साथ खब्बार प्यारे। वहाँ के मन्दिर का बीवॉडार करवाकर एक बड़ा वारी मेला मरवाया। धीवॉडार करवाने में महाराज सवाई मतापांतह के खबाड रामकैंवर, प्रचान दीवान रामचन्द्र एव उनके परिवारवाली सभी का गोग रहा। इसके पूर्व संवत् १८३४ में पूर्वेट में इन्हीं के उपदेश से एक पंचकत्याणक प्रतिष्ठा महोस्तव का आयोचन हुआ या। सवत् १८५१ वैशास सुवी १४ सोमवार के वित वातन्दा नगर में आवड़ा भीचार्य साह उपदराम एव उनके पुत्र सन्भूपन में प्रतिक्षा करायी।

एक प्रशस्ति में सुरन्द्रकीति की निम्न विशेषणों के साथ स्तुति की गयी है— 'तत्पटटायागमार्गण्ड' चण्डोखोतित' 'परवादिफ्चानन'

एक अन्य प्रशस्ति में इन्हें सर्वभीमाना 'पट्टालकार लकायमान' की उपाधि से बिम्पित किया गया। मुटेन्डकीर्ति के प्रयान शिष्य प चीखचम्द्र ये। इन्हें भी 'परायिकुम्भस्यकृतिदारणे मृणेन्द्र स्वच्यन-बातुरीनिरस्तीकृत-मिष्यास्वादय'—वियोषणों के साथ सम्बोधित किया गया।

सुरेन्द्रकीर्ति ने जित्तवय क्षेत्र की महाबीरजी के विकास में प्रारम्भ से ही ध्यान दिया और समय-समय पर वहाँ जाकर क्षेत्र के विकास में जपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।

भट्टारक सुरेन्द्रकीति सस्कृत एवं हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान् ये। इनकी अबंतक निम्न लघुरवनाएँ प्राप्त हो चुकी है—

. पुरस्ताद् अस्ति हा पुरस्तु हु— १. सम्मेद विखर पजा

४ जम्बूदीप प्रज्ञप्ति-सम्रह

२. पचकल्याणकविधान

५. चॉदनपुर महाबीर पूजा

३ पंचणायचतुर्दशी वतोद्यापन

जम्बूदीप प्रज्ञप्ति-सम्रह में इन्होने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है— श्रीमत्क्षेमेन्द्रकीति भवर मनिवर श्रेष्ठशिष्यस्य नित्य

जानत्वानन्त्रकाति नवर मुनिवर अद्याशिवस्य निर् जम्बद्वीपप्रशक्ति प्रवर रचना रिप्यणीवद्विधात ।

मन्दरारक वादी पर बैठने के प्रकात स्कृति अपनी गादी दिगम्बर जैन आषार्य क्षेत्र श्री महावीर की प्रका को रबना की श्री महावीर की प्रका को रबना की श्री महावीर की होता है कि दस कह पर इन मन्दरारक का पूर्व महिनार था जीर वे प्राय वहीं जाया करते वे तथा काफी तमन ठहरूकर आवको को धर्मोपेदेश दिया करते थे। मन्दरारक पुरस्काति ने असपुर एव तवाई माथोपुर, वाकत आदि नगरों में अपना प्रमाव पुन स्थापित किया और जनतामान्य में मन्दरारक सुरस्का के प्रति किया और जनतामान्य में मन्दरारक सुरस्था के प्रति क्षा

८ महाभीर भवन जयपुर प स ८।

१ सूर्णि पण मेश साबद महानीर प्रथम व्यापुर पृश्न १४। १ मार्गे ३ स १६। ३ प्रशास्त्र महापूर्व प्रथम ४ सही दृश्च ४५। १ राजैन क्या महाणि प्रथम क्या पृश्च हम्दे। 4 सहा पृश्व ८४६। ७ महि पृश्व ८४६।

२६२

## महारक सुलेन्द्रकीर्वि

सहारक मुरेन्द्रकोति दितीय के स्वर्गवास के परवात् संवत् १८५२ में मंगविर बदो अष्टमी के दिन वायपुर में हो मुखेन्द्रकोति अहारक पद पर पहासिषियत हुए। मुखेन्द्रकीति जब महारक वने तो जयपुर वेन सवाल एक्दम बीसपन्य एवं तेरहणन्य भाराओं में बेंट वृक्ता था। यद्यि महारांग्वर टोडम्फा एवं महारकि दौजनताम कासजी-वाल-बेते उच्च विद्यानों का स्वर्गवास हो वृक्ता या किन्तु उनके डाता निर्विष्ट मार्ग पर ममाज जाग वह रहा था। एक और मनापंथित अयवन छावडा तत्त्व प्रचार कर रहे ये तथा सन्कृत गम प्रकार करें वे नुका या किन्तु उनके डाता निर्विष्ट मार्ग पर रहे वे तो वृत्यों आर टोडरमणजी के पुन गुमानीराम तेरहण्य में में और सुचार छाने का प्रवास करते थे। अहारक सुरेन्द्रकोति ने मा अपने विधिष्ट व्यक्तित्व के माम्य से जनता को अपनी आर आकृष्ट कर दिया वा और तत्कालीन समाज में महारक गायी की उपनीमिता वा प्रचार करते में सफना प्रकार कर विधा वा और तत्कालीन समाज में महारक गायी की उपनीमिता वा प्रचार करते में सफना प्रमान की पहासिष्ठ उनके मरने के

महुरक गादी पर बैठते ही सर्वत्रयम उन्होने नगर के बाहर जरने पूर्वकर्ती महुरक महेन्द्रकीर्ति एव महुरक सेमेन्डकोर्ति को स्मृति में दो छतरियों का निर्माण कराया और उनसे उनके परण स्वाधित किये। यह उनके समाज पर ज्यास प्रभाव की और स्थन्द्र सकेत है। यह महोस्तव सवत् १८५३ माच चुनी पंचमी गुक्बार को सम्मन्न हुआ था।

१ संबद (प्रश्न माम नाते सुन्तवस्ते पंचानी गुरुवास्ते हु हाहद देश क्षत्राह व्यवस्थे महाराजाधिराध महाराज वो स्वर्ध इतामधिक को राज्य त्रवाद मो जोब्द्यत्वते स्वामान्ये बताकाराज्ये स्वरमी-प्राची अपन्यत्वाप्यत्येण केस्वासी प्राचयार्थि तिताली कृष्ण महास्त्रित महाराज्ये को देवेश्वसीह राज्ये म भी महत्त्वकोर्त राज्ये भी सेमेन्द्रसीहि राज्ये म वो स्वरम्तार्थित राज्ये म सोविता इस भी महेन्द्रसीति होरी पहुँचा स्वयन्त्र सहोक्ष्यवेण प्रतिक्षात्र पृथ्यानी कथ्यान करोडू मरिस्त सुवस्त्रमा

### आचार्य शान्तिसागरजी

दिगम्बर र्जन समाज में उत्तरी भारत में तैरहणन्य के उदय ने भट्टाएक सम्प्रदाय पर गहरी बोट की और समाज पर उनका एकाधिकार स्वत ही कम हीता गया। राजस्थान, देहली, नाम्प्रदेश, गुजरात एव उत्तरप्रदेश में बही भी महाराकों के गावियों बी उनके प्रति जनता की आस्या घटने लगी। महारक सस्या के पतन में एक कारण सह भी खा कि ने न ती विधिष्ट विद्यान्त्रचेता ही रहे और न तप्तस्यी एव सम्यों हो रहे। महार्पाण्डत टोडरनल, जयचन्द्र, सदासुख-वैशे एक के गींग्रे हुतरे विद्यानों के होने से समाज में बिद्यानों के प्रति जादर बढ़ने लगा और भट्टाएक खाचु नस्या के प्रति निक्छा कम होती गयी। बाज उत्तर भारत में अधिकाश भट्टाएक गांचु सस्या के प्रति निक्छा उन गारियों पर देजने के लिए न किसी में विशेष उत्तराह है और न समाज को हो विशेष

है किन सन् १९२७-२८ के आख-पास उत्तरी भारत में दक्षिण भारत से नम्म मुनियों का सच प्रवेश हुआ और इस सच ने सारे देश में एव विशेषत दिशन्यर कैन समाज में एक नयी हरूजक मचा दी। यह सच आचार्य शानितसागरकों का वा जिन्होंने मृत्याय मृति सस्या के किस ते अविनतागर माने में सच व विहार करके आपने होशों में सैन्यर्ग एवं कैनाचार के प्रवेश नन्यसामध्य में सच व विहार करके आपने होशों में सैन्यर्ग एवं कैनाचार के प्रविच नन्यसामध्य में एक विशेष कर्तृति वैदा की और उसके पचनार देश में एक के बाद दूसरे सच बनते को और आज तो सारे भारत में सी से भी अधिक मृति एवं आचार्य से कम नहीं होगे।

 बार ही जीवन के निवस का बालन किया और अन्त में ६५ वर्ष की बायु में यस-समाचित्रवंक मत्य का सत्त्रवं कार्रकान किया ।

अपने सदयकों के कारण जानायंत्री सर्वतिय में और जब वे नी वर्ष के ही में तभी माता-पिता ने उनका एक ६ वर्ष की बालिका के साथ विवाह कर दिया । लेकिन दैवयोग से एस सहकी का विवाह के ६ मास पहचात ही स्वर्गवास हो नया । जब वे १८ वर्ष के हए तो माता-पिता ने विवाह करने के लिए पन: बाग्रह किया लेकिन आचार्यक्री ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया । माता-पिता की मत्य के पश्चात आचार्यश्री ने जिनदीक्षा ले ली । उनके दीक्षा गढ यनि देवेन्द्रकीर्ति से । कोगनोली (दक्षिण) में उन्होंने अपना प्रथम वातमीस व्यतीत किया । इनका इसरा वातमीस नसंखापरा में हजा । विक्रम संवत १९८० में उनका चतर्य वातर्मास कोल्नर में सम्पन्न हुआ । अब महाराज्यों के दर्शनार्य दर-दर से भावक आने खगे। एक बार महाराज को जब आवकों की उपस्थिति में अपनी तपस्या में बाधा विखलाई दी तो वे पास ही की एक गफा मैं ब्यान करने चले गये। अब वे ज्यानस्य थे तो गफा में हो एक सर्प ने उनपर उपसर्ग किया और शरीर पर लियट गया। लेकिन आचार्यश्री करा भी विचलित नहीं हुए और अपनी तप साधना में सीम रहे। महाराज्यों के शान्त एवं व्यानस्य योग मद्रा को देखकर वह स्वतः ही उत्तरकर पला गया। इसी तरह जब वे अल्लक अवस्था में ये तब भी एक अयंकर विषक्षर माप्राधिक करते ममग्र जनके तन पर तथा गले में लियर गया वा लेकिन आचार्यश्री प्रत्येक परीक्षा में खरे उतरे। समझोली में महाराजधी ने अमण संघ का निर्माण किया उसके कारण लोगों ने उन्हें आचार्य परमेश्री के रूप में पजना प्रारम्भ कर दिया ।

स्तिम्म वे आचार्यक्षी का बिहार उत्तर भारत ने वब हुआ तो समस्य वैन समाज से एक अजीब हुज्जक नव गयी जीर उसने आचार्याणी को पाकर वमने आपको गीरवान्वित समझा । आचार्यक्षी महानृ उत्तरसी वे जीर राजिनदित आस्त्राम्यान में कब-जीन एहते वे । उन्होंने उत्तर भारत के सभी नगरों एवं नीको में विहार किया जीर बन-जन के हुदय में अहिंहा एव जनेकान्त के आयर्ज को रखा । वे बढ़ी विहार करते बनता जनका हुदय के स्वायत करती और ऐहे महानृ तथस्वी के चरानों में अपने आपको समित कर देती । आचार्याची का समूर्ण जीवन रोमाचकारी घटनाजों हे परिपूर्ण था। उनके सम्बक्त में वो भी आया बढ़ी उनके समझ नत्मस्टक होकर बड़ा गया ।

सहाराजणी बल्किम समय कुन्यभिति पर थे। वहीं उन्होंने अपना अल्किम समय सानकर १४ समस्त सन् १९५५ को यस संस्थाना के जो जीर १८ सिताबर १९५५ के प्रसाद में वह वनकर पत्ता सिन्द पर उनके बीसारिक वेह का जन्त हो गया। १६ दिन की यस समाधि से वसस्त कैन सम्माध में ही वहीं किन्तु सारे देखनाधियाँ में एक समीब हरूनक नमा दी और वसस्त केन स्पन्न संत्र केने परना में सपनी सभी महांबिंग विद्या है। इस सुमें मंजायाँ सानिस्त्राम स्त्रीम सामृत सपनी मिकना इस्त्रे है। ऐसे महान करने को तेवक भी कीर से सान प्रमान अपन

### आचार्य बीरसागरजी

का साथाँ वान्तिसागर महाराज का पट्ट विषय होने का सीमाग्य वीरसायरकी की मिला। जब जावार्यकी ने यम समाधि के ली वी उसी समय २६ अगस्त १९५५ मुक्तार को इन्हें जावार्य वर प्रदान किया गया। यसिंप उस समय वीरसायरकी वहीं नहीं वे लिंकन आवार्य पर देते हुए उन्होंने कहा वा कि 'हुम त्वयं के सन्तीम ते बन्नी प्रवम निर्माण विषय वीरसागर को आवार्य पर देते हैं।'' उन्होंने उस समय अपना महत्त्वपूर्ण उपदेश निम्न सम्बंगी में जबा पा ''आगम के बनुवार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समय अपना महत्त्वपूर्ण उपदेश निम्न सम्बंगी में जबा पा ''आगम के बनुवार प्रवृत्ति करना, हमारी ही तरह समय अपना अस्ति स्वाप्त करना और सुयोग्य विषय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना जिसने परम्पर वरावर करें।'

आचार्य वीरसागरजी अधिक दिनो तक आचार्य पद पर नहीं रह सके और सन् १९५७ में ही जयपुर की सानियों में उन्होंने समाधि मरण के किया। उनका बड़ा तेज-आरमकल या और उसी के सहारे वे अपना मार्च निर्वारण करते थे।

बाचार्य वीरसागरजी दक्षिण भारत के गृहस्य जीवन में अवैतनिक रूप से धर्म-शिक्षण का कार्य करते थे।

#### आचार्य त्रिवसाशास्त्री

आवार्य बीरसागरबी के पश्चात् आवार्य शानितसागरती की परम्परा को कनाये रखने के किए मूनि शिवसागरबी महाराज विकम संवत् २०१४ में आवाय पर पर प्रतिक्ठित किये क्ये । आवार्य कनने के पश्चात् व्यावर में आवका प्रवस कातुर्मात हुआ । इसके पश्चात् वजमेर, भुवानगढ़, सीकर, छाडतूँ, खानियाँ (वयपुर), परीरा, क्रीक्ष वस्ताद व्यवपुर व्यवतागगढ़ में चातुर्मास सम्प्र हुए । और काल्युन कृष्ण बमावस्या सवन् २०२५ को छह-चात विन के साधारण ज्वर के पश्चात् भी महाबोरवी म. आपका स्वर्गवास हो गया ।

सबत् २०२० में कब सामियों (बवपुर ) में जापका चातुर्वास हुआ दो वहीं निस्क्य जीर स्वरहार को केकर विद्वानों की एक मुक्ट् बोस्डे का आयोजण हुआ । यह एक ऐतिहासिक नोप्की की बिसमें साम के क्षितने ही मुर्फण्य विद्वानों ने आय किया। दोहरमक स्मारक मनन में 'झानिया तत्त्व क्वों' दो माची में अकासित सी ही कुको है। भी महाबीरकी में निर्मित सामियीर नगर आकारे ही प्रेरणाकी का सुख्य एक है। जानार्थ शिवसायरजी उन्चवन निर्माण तस्पत्ती थे। उनके मार्थदर्धन में समाव ने जो जान लिया उसे कभी नहीं भुकाया जा सकता। उनकी स्मृति में एक शिकसंस्थर स्मृति प्रन्य प्रकाशित हो चुका है जिसका सम्मावन प, पन्नालाकजी साहित्याचार्य ने एव प्रकाशन बीमती भैवरीदेवी जैन ने किया है।

## बाचार्य सर्यसागर

आचार्य धानितसायरको के परवात् विन जैनावार्यों का समाव एवं सांस्कृतिक विकास में सबसे अधिक योगदान रहा उनमें हे आचार्य यूर्यकानरकी महाराज का नाम सबसे उत्केखनीय है। आधार्यकी २०वीं घडाओं के महानू कन्त में। आपका महान् अपनित्रत एवं तप साधना देनती हो बनती थी। देश के विभिन्न नामों में निहार करके आपने समस्त जैन समाज को एक दन में वीधने का अधार किया था।

आचार्ययों का जन्म संबद् १९४० के कार्तिक गुक्का बबनों के शुन दिन हुआ या। आएका जन्म-स्थान ग्वालियर राज्य के शिक्युरी जिल्लानार्त रेपसर प्राप्त में हुआ या। आएका बचपन का नाम हुआरीमल या। पिता के यहारिय प्राप्त में हुआ सालरापाटनवालों के यही लालन-पालन हुआ या। बचचन से ही आप चिन्तनशील रहते थे तथा वार्मिक कियालों में आपकी विशेष दिन रहतों थी भी विश्वाह होने के उपरान्त भी उसी रूप में बनी रही। जब आप ४१ वर्ष के थे तो एक स्वप्त के फलस्क्स्प आप-को बनत् से विरक्ति हो गयी और आलोब शुक्का बढ़ी संबद् १९८१ को अलाने इन्दौर में आचार्यका पानिस्थापरजी महाराज के पास ऐकक यर की सीक्षा के की। उसी समय आपका सूर्यशानर नाम रखा गया। हुछ समय परवात् आप पुनि और फिर आवार्य वह को प्राप्त हो गये।

काचार्य यूर्यशायर विद्वान् शन्त से । उनकी वाणी में मिठास सा । इसिक्य् उनकी बाजो में पर्यात संस्था में श्रीलाण कारी से । उनका महान् प्रन्य 'यूर्यशायर प्रत्यावकी' अपपूर के माणित हो चुका है । इस अन्य में जैन पर्य ऐपर उसके रिद्धानों का अस्पिक्त सुन्दरता से प्रतिसावन किया गया है। आचार्यनी का स्वर्यक्त राजीस्थान नगर में स्वाधिपूर्वक हुवा सा । वही पर उनकी सुगमरसर की प्रव्य समासि क्रूष्ट्री हों है।

# संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्-आचार्यश्री ज्ञानसागरजी महाराज

वर्तमान शताब्दी में संस्कृत शाया में महाकाव्यों के रचना की परम्परा को वीवित रक्षने बाले विद्वानों में बैनावार्य, बानवासरजी महाराज का नाम विद्येषत. उक्लेख-नीय हैं। वे ५० वर्षों से भी अधिक समय तक संस्कृत वाहमय को अनवरत सेवा करते में इसो रहे।

बाबार्वजों के दर्शनों का सोमान्य लेखक को मिल चुका है। वे काप ये गौर वर्ण, क्यान एवं तम में सफद, पठन-पाठन एवं साहित्य निर्माण में दर्शाचल, सर्वचा दिगम्बर, रूप चटों में एक हो बार आहार पर्व जल ग्रहण और वह से निर्मालया, अस्सी वर्ष को पार करने के परवाल् मी अपनी क्रियाबों एवं पर के प्रति पूर्णवें: सजम, आवक्त आविकाओं को प्रतिदिन ज्ञान देनेवाले, जपने सम के साधुओं की दिनचर्यों के प्रति जागरक, उनको पदाने की क्रिया में सक्तम दुने पर भी स्वय के द्वारा साहित्य निर्माण में व्यस्त रहने वाले—आदि कुछ विषेषताओं से युक्त बाबार्य श्री झानसागरओं महाराज के कारी भी दर्शन किसे जा सकते थे।

#### जीवन

भाषांध्यी का जन्म राजस्थान के सीकर विकालगंत राणोशी धाम मे संबन् १९४८ में एक समय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बतुर्गुन एवं माता का नाम चेवरी देवी था। उस समय उनका नाम भूरामण रक्षा यदा। योच की प्रारम्भिक विकाल प्राप्त करने के पश्चात उनको संस्कृत भाषा के उन्य अध्ययन की इन्छा आसूत हुई और माता-पिता की अनुमति लेकर ये बाराणसी चले यये जहाँ उनहोंने सस्कृत एवं वैन सिद्यान्त का सहरा अध्ययन करके शास्त्रों को परीशा पास को। राजस्थान के प्रतिक्व राधिंगिक विद्यान् प चैनमुख्यानवी न्यायतीय आपके सहुपारियों में से ये। काखी के स्तात्क काने के पश्चात् ये वापन अपने धाम जा गये और प्रश्चों के अध्ययन के शास्त्र साथ स्वतन्त्र व्यवसाय भी करने लगे। लेकिन काध्य-निर्माण के विशेष कि लेके कारण उनका व्यवसाय भी करने लगे। तेकिन काध्य-निर्माण के विशेष कि के के कारण उनका व्यवसाय भी करने लगे। तेकिन काध्य-निर्माण के विशेष करि लेने के कारण उनका व्यवसाय भी करने लगे। लेका को प्रतिकृति स्वार्गिक में स्वर्गिक भागने पर सन्तिने का महाकवि के रूप में---

वांबार्यश्री ने तीन महाकाम्य-नीरोदद, वयोदय एवं दवोदय कम, कुछ परिश्व काव्य-समझदसं वरित, सुदर्शनोदय, अब्रोदय सादि एवं क्रिकी काव्य-ऋषभवरित. माग्योदय, विवेकोदय बादि करीब २० काव्य लिखकर माँ भारती की अपने सेना की। 'वीरोड्य' भगवान महाबीर के जीवन पर आधारित महाकाव्य है जो इसे महाकवि कालिडास, भारति, जीहर्ष एव मात्र आदि के महाकाव्यों की याद विकास है। इस काव्य में इन कवियों के महाकाव्यों की शैली को पूर्ण रूप से अपनाया गया है। तथा ' माचे सन्ति त्रयो गणा " वालो कहावत भी वीरोंदय काव्य में पूर्णत वरिलार्च होती है। प्रारम्भ में जिस प्रकार कालिदास ने अपनी लचता प्रकट करने के लिए "क्व सर्यप्रभावी वंश क्व चाल्पविषया मति " छन्द निवद्ध किया है उसी प्रकार बीरोंदव काक्य में "बीरो-दय य विद्धातुमेव न शक्तिमान् श्रीगणराजदेव " लिखकर अपनी लघुता प्रदक्षित की है। इसी तरह ' अस्त्यत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज " के समान ही "हिमालयोल्लासि गण स एव द्वीपाधिपस्येव धनुविशेष " हिमालय की प्रशसा में कुछ छन्द लिखे हैं। नैयम काव्य के भी कुछ छन्दों की प्रतिच्छाया बोरोदय काव्य के पत्तों से देखी जा सकती है। नैवध काव्य के प्रथम सर्ग के चतुर्थ पद्य में "अधीतिबोधाचरण-प्रवारणैंद"-शाव्यतस प्रणयसपाधिम " के समान हो वीरोदय काव्य मे "अधीतिबोधाचरणप्रचारै-वनतर्दशत्वं गमितात्यदारै " छन्द पढने को मिलता है। इसी तरह कुमारसम्भव, शिक्ष-पालवध एवं भटिट काव्य के कितने ही पद्यों की बीरोदय महाकाव्य के पद्यों से तलना की जा सकती है। काव्य में गोमत्रिका चित्रबन्ध काव्य कला के भी हमें दर्शन होते हैं जो महाकाव्यों की एक विशेषता मानी जाती है। इसी तरह इस महाकाव्य में श्लेष, उपमा. उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, अपह्नति, अम्योक्ति, व्याज-स्तृति, विरोधाभास आदि अनेक अर्था-लकारों के प्रयोग से सारा काव्य अलकारमय हो गया है। काव्य के बीचे सर्ग में बर्ची ऋत्, छठेसर्गमें वसन्त ऋतु १२वें सर्गमें ग्रीब्स ऋतु एव २१वें सर्गमें शरद ऋत का अत्यधिक सुन्दर वर्णन हुआ है।

स महाकाव्य में यद्यपि महाबीर वर्षमान का जीवन वरित ही चित्रित किया गया है किन्तु इतिहास एव पुरातरण के भी इसमें दखन होते हैं। तथा स्याद्वार, अने-कान्तवाद एवं सर्वज्ञता के वर्णन में पूरा काव्य दार्थनिक काव्य वन वया है। पूरे काव्य में २२ सर्ग है।

ज्यांस्य काव्य में जयकुमार-मुलीचंना को कथा का वर्णन किया गया है। काव्य का प्रमुख उद्देश्य अपरिच्छ वर्ष का माहारम्य विश्वकाता है। इस काव्य में २८ सर्ग हैं बो बाचार्याओं के महाकाव्यों में सबसे बना काव्य है। इसकी सहकृत टीका भी स्वयं आवार्य-औं ने की है निसमें काव्य का नास्त्रविक वर्ष समझने में पाठकों के। होवना दी गयी है। यह महाकाव्य संस्कृत टीका एवं हिन्दी वर्ष सहित शीत्र ही प्रकाशित होनेवाला है। दरोदय चम्मू में मृत्येत वीवर की कथा व वित है। महत्वकाकों में प्रांमाध्य सर्थे के व्यक्ति को तायक के क्या में इस्तृत करना जैन कवियों की पट्मरा रही है और इस रामरा के बाधार पर इस कात्म में एक सामान्य जाति के व्यक्ति के स्वक्तित्व को उभारा बया है। चीवर वाति हिंदक होती है किस्तृ मृत्येत द्वारा व्यक्ति कात केने के कारण इसके जीवन में कितना निवार बाता है और व्यक्ति का व्यक्ति का स्वक्ति इस तथा को सन्तृत करने के लिए आधार्यभी ने दरोदय चम्मू काव्य को रचना की है। इसमें सात तम्ब ( व्यक्ति हर) है और सन्तृत गय-वद्य में निर्मित यह काव्य सन्द्वन्त भाषा का जन्नत काव्य है।

आपार्थकों ने सस्कृत में काव्या रचना के साथ-साथ हिण्यों में भी कितने हो काव्या तिससे हैं। कुछ प्राचीन प्रत्यों का हिल्दी में अनुवाद किया तवा छोटी-छोटी कवाओं के गर्दाव्य प्रयप्तर्यानं-नेती इंडियों बादा जन-साधारण के पर में दैनिक कर्तव्यों पर प्रकाश बाला है। यह पुन्तक बहुत हो लोकप्रिय रही है और इसकी दो कावृत्ति छय चुकी है। म्हण्यपेट्य चरित हिल्दी का एक प्रवण्य काव्य है विससे १७ अप्यायों में आदि तीर्थकर म्हण्यपेट्य का जीवन चरित निवद है। इस काव्य में आवार्थमी ने मानव को सामाय्य चरातक से उठावर जीवन को ससी एवं समग्रत बनाने की प्रेरणा दो है।

nn

